| वीर         | सेव | ा म            | न्दि र | •     | X                 |
|-------------|-----|----------------|--------|-------|-------------------|
|             | दि  | ल्ली           |        |       | **<br>**          |
|             |     |                |        |       | <del>X</del><br>X |
|             |     |                |        |       | X<br>X<br>X       |
|             | 7   | *<br>フクシ       |        |       | X<br>X            |
|             | =   |                |        |       | ×                 |
| क्रम संख्या | 7   | ሃ <i>አ</i> . : | 3 :    | स्रोप | K<br>K            |
| काल नं ०    |     |                |        | 211-2 | <b>2</b><br>X     |
| खण्ड        |     |                |        |       | <b>X</b>          |

#### THE

### HISTORY OF THE BIKANER STATE

PART L

#### $\mathbf{B}\mathbf{Y}$

MAHAMAHOPADHYAYA RAI BAHADUR SAHITYA-VACHASPATI Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha, D. Litt., (Hony.)

> PRINTED AT THE VEDIC YANTRALAYA, A J M E R.

> > (All Rights Reserved.)

First Edition. } 1939 A. D. { Price Rs. 6.

#### PUBLISHED BY

Mahamahopadhyaya Rai Bahadur Sahitya-Vachaspati Dr. Gaurishankar Hirachand Ojba, D. Litt., Ajmar.

----

This book is obtainable from:-

- (i) The Author, Ajmer.
- (ii) Vyas & Sons, Booksellers, Ajmer.

# बीकानेर राज्य का इतिहास

पहला भाग

### प्रत्यकर्ता महामहोपाध्याय रायबहातुर साहित्य-बाचरपति बॉक्टर गौरीग्रंकर हीराचंद स्रोक्ता, डी० खिद्० (स्रॉनरेरी)

माबू चांदमल चंडक के प्रवंघ से वैदिक-यन्त्राखय, अजमेर में छपा

सर्वाधिकार सरिवत

मधम संस्करक है

वि० सं० १६६६

मूख्य रः इ



गव बीका

# परम पितृभक्त अद्म्य साहसी वीकानेर राज्य के संस्थापक बीरवर राज्य की बीका

की

पवित्र स्मृति को साद्र समर्पितः

# भूमिका

इतिहास के द्वारा हमें किसी देश अथवा जाति की अतीत कालीन संस्कृति और उसके उत्थान एवं पतन के क्रमिक विकास का झान होता है। इतिहास सम्यता और उन्नित का द्योतक तथा पूर्वजों की कीर्ति का अमर स्तंभ है। यह अतीत का आभास देकर धर्तमान का निर्माण और भविष्य का पथ-प्रदर्शन करता है। जिस देश अथवा जाति में जितनी अधिक जागृति है, उसका इतिहास भी उतना ही अधिक उन्नत एवं पूर्ण होना चाहिए। थोड़े शब्दों में कह सकते हैं कि इतिहास जीवन और जागृति का प्रमाण है।

विशाल महाद्वीप एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित भारतवर्ष सभ्यता श्रीर संस्कृति की दृष्टि से संसार के इतिहास में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। इस देश ने प्राचीन काल में कितनी ही जातियों का उदय श्रीर श्रन्त देखा है। इसके बक्त:स्थल पर कितने ही राष्ट्र बने श्रीर बिगड़ चके हैं। राजपूताना इसी देश का एक प्रसिद्ध प्रदेश है, जिसका इतिहास की दृष्टि से अपना अलग स्थान है। इसे दृम भारत की वीरभूमि कहें तो अयुक्त न होगा। कर्नल टॉड के शब्दों में "राजस्थान में कोई छोटा-सा राज्य भी ऐसा नहीं है, जिसमें 'धर्मापिली' जैसी रणभूमि न हो और न कोई ऐसा नगर है, जहाँ 'लियोनिडास' जैसा वीर पुरुष उत्पन्न न हुआ हो।" यहाँ की भूमि का अग्रु-अग्र वीरों के रक्त से सिंचित है और अपने प्राचीन गौरव का स्मरण दिलाता है। यहां का इतिहास जिस प्रशंसनीय बीरता, अनुकरणीय आत्मोत्सर्ग, पवित्र त्याग और आदर्श स्वातंत्रय-प्रेम की शिक्षा देता है, वैसा अन्य किसी स्थान का नहीं। यह वस्तुत: खेद का बिषय है कि परिस्थिति वश अथवा राजपुताने के निवासियों में इतिहास-प्रेम की कमी होने के कारण यहां का इतिहास पूर्ण रूप से सुरिक्ति नहीं रह सका, जिससे बहुधा पाचीन श्टेंखलाबद्ध इतिहास बहुत कम मिलता है।

एक समय था, जब भारतवासी अपने देश के इतिहास के प्रति अदासीन रहते थे। सत्य वृत्त के अभाव में सुनी-सुनाई अतिरंजित कहानियां ही इतिहास का स्थान लिये हुए थीं, पर गत शताव्दी में इस दिशा में विशेष उन्नति हुई है। 'राजस्थान' का विस्मृत गौरव प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल टाँड को ही है। उसके बहुमूल्य प्रन्थ 'राजस्थान' के द्वारा क्रमशः यूरोप एवं भारत के अनेक विद्वानों का ध्यान राजपूताने की और आकृष्ट हुआ। उनके अनवरत उद्योग, अपूर्व अध्यवसाय तथा विद्वत्तापूर्ण अनुसन्धानों के फलस्वरूप इस वीर-भूमि का प्राचीन गौरव-पूर्ण इतिहास, जो पहले अन्धाकारावृत्त था अब बहुत कुछ प्रकाश में आ गया और आताजाता है। शनै:-शनै: लोगों की रुचि भी इतिहास की और बढ़ती जा रही है। फलत: आज हमारे साहित्य की श्री-वृद्धि करने के लिए छोटे-बड़े कई इतिहास-ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा झान-वृद्धि के साधसाथ हमें अपने पूर्वजों के वीरतापूर्ण कार्यों, रहन-सहन, आचार-विचार और रीति-रिवाज आदि का परिचय मिलता है।

राजपूताने में इस समय सब मिलाकर छोटी-बड़ी इकीस रियासतें हैं। इनमें से सात प्रमुख रियासतों का इतिहास कर्नल टाउँ के ग्रन्थ में श्राया है। मेवाड़ के सीसोदियों के पश्चात् राजपूताने में रणवंका राठोड़ों का गौरवपूर्ण स्थान है। ग्रव भी उनका राज्य राजपूताने के एक बड़े भाग में फैला हुआ है। वर्तमान राठोड़ों का मूल पुरुष राव सीहा कन्नौज की तरफ से विश्सं की १४ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में इधर श्राया और उसके वंशधर राष जीधा ने राठोड़ राज्य को दढ़ किया और जोधपुर बसाया, जिससे उस राज्य का नाम जोधपुर हुआ। बीकानेर राज्य का संस्थापक राव जोधा का पुत्र बीका था, जो श्रादर्श पितृभक्त होने के साथ ही श्रत्यन्त बीर, नीतिब और कुशल शासक था। उसने श्रपने पिता की साझा शिरोधार्व कर जोधपुर राज्य से श्रपना स्वत्व त्याग दिया और उत्तर की तरफ जाकर श्रपने लिए जांगल देश विजय किया। श्रपने वाहुबल से जिस विशाल

राज्य की स्थापना उसने की, उसका गौरव श्रव तक अनुएए बना हुआ है और उसके वंशधर श्रव तक उसके स्थामी हैं।

यह राज्य राजपूताने के उस भाग में बसा हुआ है, जहां रेगिस्तान अधिक है और पानी की बहुधा कमी रहती है। यही कारण है कि प्राचीन-काल में विदेशियों का ध्यान इस और कम ही गया और उन्होंने इसे विजय करने में विशेष उत्साह न दिखलाया। मरहटों के प्रभुत्व का काल राजपूताने के लिए वहें संकट का समय था। मरहटों के आतंक से राजपूताना के कितने ही राज्य भयभीत रहते थे और उन्हें उनके आक्रमणों से बचने के लिए धन आदि की उनकी मांगें सदा पूरी करनी पड़ती थीं, परन्तु अपनी अनुकूल प्राकृतिक बनावट के कारण बीकानेर राज्य मरहटों के आक्रमण से सदा बचा रहा और यहां के शासकों को कभी उन्हें चौध (खिराज) आदि कर देना न पड़ा। उन्होंने मुसलमान बादशाहों को कभी खिराज न दिया और इस समय भी अंग्रेज़ सरकार उनसे किसी प्रकार का खिराज नहीं लेती, जब कि भारत के अधिकांश राज्यों को प्रतिवर्ष निश्चित रक्तम देनी पड़ती है।

मुगल शासकों ने इस राज्य को विजय करने की अपेद्धा यहां के शासकों से मेल रखना ही अच्छा समका। उनके साथ का बीकानेर के राजाओं का मेत्री-सम्बन्ध बड़े ऊंचे दर्जे का था, जो उन( मुगलों )के पतन तक वैसा ही बना रहा। अंग्रेज़ों का अधिकार भारतवर्ष में स्थापित होने पर बीकानेर के शासकों ने इस प्रबल शक्ति से मेल करना उचित समक उनसे सन्धि करली, जिसका पालन अब तक होता है।

यह राज्य सदा से उन्नितिशील रहा है। वैसे तो पिछली कई पीढ़ियों से ही यहां उन्नित के लज्ञण दृष्टिगोन्नर होते रहे हैं, पर वर्तमान बीकानेर नरेश के राज्यारम्भ से ही इस राज्य में जो परिवर्तन एवं उन्नित हुई है वह त्रिशेष उन्नेखनीय है। इनके उद्योग से नहरों का प्रवन्ध होकर बीकानेर राज्य का बहुतसा उत्तर-पश्चिमी भाग सरसङ्ज हो गया है। जगत्प्रसिद्ध 'गंगा नहर' के निर्माण को हम बीकानेर राज्य के वर्तमान

इतिहास की एक युगान्तरकारिणी घटना और महाराजा साहब का भगीरथ प्रयत्न कह सकते हैं। इसके द्वारा राज्य को अ। धिंक लाभ होने के साथ ही प्रजा की स्थिति में भी चहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले बीकानेर राज्य में गमनागमन के मार्ग सुगम न थे। सफ़र ऊंटों-द्वारा होता था, जिसमें खतरा विशेष था और समय भी अधिक लगता था। अब राज्य के प्राय: प्रत्येक प्रधान भाग में रेख्वे लाहन बन गई है और मोटरें तो हर जगह आती जाती हैं। फलत: आवागमन में बड़ी सुविधा हो गई है, जिससे राज्य की बहुत कुछ व्यापारिक, आर्थिक और राजनैतिक उन्नति हुई है।

इस उद्यतिशील राज्य का इतिहास विलक्षण क्रांति और वीरों के त्याग एवं विलद्दान की गाथाओं से पूर्ण है, जिनके बल पर भारतवासी आज भी अपना मस्तक उन्नत कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के भारत में आने के पूर्व यहां का कोई कमवद्ध इतिहास न था। आज से लगभग सो से अधिक वर्ष पूर्व कर्नल जेम्स टॉड ने 'राजस्थान' नामक गृहदु प्रन्थ लिखा, जिसमें इस राज्य का संज्ञित इतिहास दिया है; पर उसमें कितनी ही घटनाएं सुनी-सुनाई वातों के आधार पर लिखी होने से सन्य की कसौटी पर खरी नहीं उत्तरतीं। जोनाथन स्कॉट्, बोइलो, बिलियम फेंकिलन, एिक्फिन्स्टन, हर्वर्ट कॉम्प्टन, जॉर्ज टॉमस आदि विदेशी विद्यानों ने यथाप्रसंग अपने प्रन्थों में बीकानेर राज्य का कुछ परिचय दिया है, पर उससे किसी घटना विशेष पर ही प्रकाश पड़ता है। हाँ, पाउलेट और अर्स्किन के गैज़ेटियरों से यहां के इतिहास का अच्छा परिचय मिलता है।

बीकानेर के नरेशों में अधिकांश स्वयं विद्वान् और विद्याप्रेमी हुए हैं। उनके रचे हुए अनेक अन्ध अब भी उपलब्ध हैं और उनके आध्य में बने हुए संस्कृत और भाषा के अन्धों का मैंने इतना बृहद् संग्रह बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में देखा कि मैं मुग्ध हो गया। इस संग्रह के कई प्रन्थों में संवत् सहित बीकानेर के राजाओं से सम्बद्ध पेतिहासिक वृत्त दिये हैं, जो इतिहास के लिए बहुमूल्य हैं। इनमें बीठ् सुजा-रचित 'राव जैतसी रज छन्द' (भाषा) तथा 'कर्मचन्द्रवंशोरकीर्तनकं

काव्यम्' (संस्कृत ) प्राचीन ना की दृष्टि से उन्नेखनीय हैं। पहले में राव बीका से लगाकर राव जैतसी और दूसरे में राव बीका से महाराजा रायसिंह तक की घटनाओं का वर्णन है।

इस राज्य की सब से पहली क्रमबद्ध ख्यात महाराजा रत्नसिंह के आदेशानुसार उसके समय में सिंढायच द्याल्दास ने लिखी थी जिसमें राव बीका से लेकर महाराजा सरदारसिंह के राज्यारोहण तक का सविस्तर इतिहास दिया गया है । दयालदास बड़ा योग्य और विद्वान् व्यक्ति था। उसे इतिहास से बहुत प्रेम था। उसने बढ़े परिश्रम से पुरानी वंशाविलयों, पट्टे, बहियों, शाही फ़रमानों और राजकीय पत्र-व्यवहारों श्रादि के आधार पर अपनी ख्यात की रचना की, जिससे यह बीकानेर के इतिहास की रिष्ट से बहुत उपयोगी है। इसमें कई फ़ारसी फ़रमानों की नागरी अन्तरों में प्रतिलिपि तथा अंग्रेजी मरासिलों के अनुवाद भी दिये हैं। दयालदास का लिखा हुआ दूसरा तद्विपयक ग्रन्थ 'क्रार्याख्यान कल्पद्रुम' है । यह निर्धिवाद है कि इन दोनों प्रन्थों को लिखते समय दयालदास ने बहुत छान-बीन की, पर बीकानेर के राजाश्रों के स्मारक एवं अन्य संस्कृत लेखां का उपयोग उसने बिलुकुल न किया, जिससे कहीं-कहीं संवतों में ग़लती रह गई है। 'देश दर्षण्', 'जोधपुर राज्य की बृहदु ख्यात' श्रोर कविराजा बांकीदास के 'ऐतिहासिक बातें' नामक प्रन्थों में भी बीकानेर राज्य का बहुत कुछ इतिहास मिलता है । इनमें कहीं कहीं विभिन्नता पाई जाती है, जो स्वाभाविक ही है, क्योंकि ख्यातों आदि में उनके लेखकों के आश्रयदाताओं का ही अधिक प्रशंसात्मक वर्णन रहता है। बीदावतों की ख्यात में भी बीकानेर राज्य का इतिहास है, पर इसमें बीदावतों का ही वर्णन अधिक विस्तार से लिखा गया है और कहीं कहीं कई बातों का अनुचित श्रेय भी उन्हों को दिया है।

बाहर के लेखकों में मुंहणोत नैणसी की ख्यात दयालदास की ख्यात आदि से अधिक प्राचीन हैं और वह इतिहास-चेत्र में अधिकांश प्रामाणिक मानी जाती है, पर उसमें बीकानेर के पहले नरेशों का कुछ विस्तृत वर्णन श्रीर शेष प्रहाराजा गर्जासंह तक के केवल नाम, राज्यारोहण श्रीर मृत्यु के संवत् तथा उनकी राणियों श्रीर पुत्रों के नाम ही मिलते हैं, जिनमें से बहुतसा श्रंश पीछे से बढ़ाया गया है। महामहोपाध्याय किवराजा श्यामलदास-छत 'वीर विनोद' नामक वृहदु प्रन्थ में शिलालेखों, ताम्रपत्रों, प्रशस्तियों, फ़रमानों, फ़ारसी-तवारीखों श्रादि से सहायता ली गई है, जिससे उसकी उपयोगिता स्पष्ट है। स्वर्गाय मुंशी देवीप्रसाद ने बीकानेर के कुछ राजाश्रों के जीवन चरित्र लिखे थे जो श्रलग-श्रलग प्रकाशित हुए हैं। मुंशी सोहनलाल के 'तवारीख बीकानेर' श्रीर कुंवर कन्हेंयाजू के 'बीकानेर राज्य का इतिहास' में बीकानेर के राजाश्रों का वर्तमान समय तक का इतिहास दिया है, जो संचित्र होते हुए भी उपयोगी है। उर्दू भाषा में लिखे हुए पिछले इतिहासों में उपयोगिता की दृष्ट से 'बक्राये राजपूताना' का उन्नेख किया जा सकता है।

फ़ारसी तवारीकों में भी बीकानेर राज्य का इतिहास यथा-प्रसंग श्राया है, परन्तु उनमें कहीं-कहीं जातीय एवं धार्मिक पत्तपात की मात्रा देख पड़ती है। तारीख फ़िरिश्ता, श्रकवरनामा, मुंतख़बुत्तवारीख़, जहांगीरनामा वादशाह-नामा, मझासिरे श्रालमगीरी, श्रौरंगज़ेबनामा श्रादि फ़ारसी-ग्रन्थों में यथा-प्रसंग बीकानेर के महाराजाश्रों का हाल दर्ज है। इस सम्बन्ध में शाही फ़रमानों श्रौर निशानों का उल्लेख, जो मेरे देखने में श्राये हैं श्रौर जिनकी संख्या = ३ है, श्रावश्यक है। इनसे कितनी ही ऐसी घटनाश्रों का पता चलता है, जिनका ख्यातों श्रथवा फ़ारसी तवारीक्षों में उल्लेख तक नहीं है। बीकानेर के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।

श्रंत्रज़ी भाषा की श्रम्य पुस्तकों में पिचसन की 'ट्रीटीज़ एंगेजमेंट्स पण्ड सनद्ज़' तथा मुंशी ज्वालासद्दाय की 'लॉयल राजपृताना' से कमशः श्रंत्रेज़ सरकार के साथ की धीकानेर के राजाओं की संधियों और गदर के समय किये गये उनके वीरता-पूर्ण कार्यों पर श्रञ्छा प्रकाश पड़ता है। स्वर्गीय डॉक्टर टेसिटोरी ने थोड़े समय में ही इस राज्य में अमण्कर जो-जो प्राचीन वस्तुयं संग्रह की और जो-जो शिलालेख पढ़े, वे भी इस राज्य के इतिहास के लिए बड़े महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं।

किसी भी राज्य का प्रामाणिक इतिहास लिखने में वहां के प्राचीन शिलालेखों, ताम्रपत्रों और सिक्कों से सब से अधिक सहायता मिलती है. परन्तु खेद का विषय है कि यही साधन यहां सब से कम उपलब्ध हुए। शिलालेखों में यहां अधिकांश मृत्यु स्मारक लेख ही मिले हें, जिनसे मृत्यु संवत् द्वात होने के अतिरिक्त और कुछ भी ऐतिहासिक वृत्त नहीं जान पड़ता। राज्य भर में कुछ छोटी प्रशस्तियां तो मिलीं, किन्तु बीकानेर-दुर्ग के एक पार्श्व में लगी हुई महाराजा रायसिंह की विशाल प्रशस्ति जैसी अन्य कोई प्रशस्ति यहां नहीं मिली। संभवतः इस अभाव का कारण यहां पत्थरों की कमी हो। ताम्रपत्र और सिक्के भी यहां से कम ही मिले हैं।

प्रस्तुत ब्रन्थ में, जो दो भागों में समाप्त होगा, बीकानेर राज्य के संज्ञित भौगोलिक परिचय के श्रतिरिक्त, राव बीका से लेकर वर्तमान समय तक के बीकानेर के राजाओं का विस्तृत और सरदारों श्रादि का संज्ञित इतिहास है। राव बीका से पूर्व का इस प्रदेश का जो इतिहास शोध से ज्ञात हुआ, वह भी संज्ञित रूप से प्रारंभ में लिखा गया है। इसकी रचना में मेंने शिलालेखों, ताम्राओं, सिकों, ख्यातों, प्राचीन वंशाविलयों, संस्कृत, फ्रारसी, मराठी और अंग्रेज़ी पुस्तकों, शाही फ्ररमानों तथा राजकीय पत्र-ज्यवहारों का पूरा-पूरा उपयोग किया है। मेरा विश्वास है कि इसके हारा बीकानेर राज्य का प्राचीन गौरव प्रकाश में आयगा और यहां का वास्तविक इतिहास पाठकों को बात होगा।

यह इतिहास सर्वागपूर्ण है, यह तो मैं कहने का साहस नहीं कर सकता, पर इसमें आधुनिक शोध को पूरा-पूरा स्थान देने का भरसक प्रयत्न किया गया है। जिन व्यक्तियों आदि के नाम प्रसंगवशात् इतिहास में आये, उनका जहां तक पता लगा आवश्यकतानुसार कहीं संत्रेप में और कहीं विस्तार से परिचय (टिप्पण में) दिया गया है। अनीराय सिंहदलन जैसे मिसद वीर व्यक्ति का, जिसका इतिहास में अन्यत्र विशद वर्णन आने की संभावना नहीं है, परिचय कुछ अधिक विस्तार से दिया गया है।

भूल मनुष्य मात्र से होती है और में भी इस नियम का अपवाद नहीं हूं। किर इस समय मेरी बृद्धावस्था है और नेत्रों की शक्ति भी पहले जैसी नहीं रही है, जिससे, संभव है, कुछ स्थलों पर त्रुटियाँ रह गई हों। आशा है, उदार पाठक उनके लिए मुक्ते समा करेंगे और ओ त्रुटियां उनकी हिए में आवें उनसे मुक्ते स्वित करेंगे तो दूसरी आवृत्ति में उचित सुधार किया जा सकेगा।

श्चन्त में में वर्तमान बीकानेर नरेश मेजर जैनरल राजराजेश्वर नरेन्द्र शि तेमिण महाराजाधिराज श्रीमान महाराजा सर गंगासिंहजी साहब बहातुर की उदारता एवं इतिहासमेम की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। बस्तुत: यह आपकी ही उदारतापूर्ण सहायता का फल है कि यह इतिहास अपने वर्तमान रूप में पाठकों के समस्त प्रस्तुत है। श्रीमान महाराजा साहब ने न केवल शाही फ़रमानों एवं निशानों के अनुवाद मुक्ते भिजवाने की रूपा की, बिल्क बीकानेर बुलाकर बृहद्द राजकीय पुस्तकालय का भी पूरा पूरा उपयोग करने का मुक्ते अवसर प्रदान किया। इससे मुक्ते प्रस्तुत इतिहास तैयार करने में बड़ी सहायता मिली और कई एक इतिहास सम्बन्धी नये और महत्वपूर्ण वृत्त ज्ञात हुए, जिनका अन्यत्र पता लगना अति कठिन था। इस उदारता के लिए में श्रीमानों का बहुत आभारी है।

में उन प्रन्थकर्तात्रों का, जिनके ग्रन्थों से इस पुस्तक के लिखने में मुक्ते सहायता मिली है, श्रत्यन्त अनुगृहीत हूं। उनके नाम यथाप्रसंग टिप्पण में दे दिये गये हैं। विस्तृत पुस्तक सूची दूसरे भाग के अंत में दी जायगी। इस पुस्तक के प्रणयन में मुक्ते अपने पुत्र प्रो० रामेश्वर ओका, एम० ए० तथा निजी इतिहास-विभाग के कार्यकर्ता चिरंजीलाल व्यास एवं नायूलाल व्यास से पर्यात सहायता मिली है, अतएव इनका नामोलेक भी करना श्रावश्यक है।

श्रजमेर, -जन्माष्टमी वि० सं० १६६४

गौरीशंकर हीराचन्द ओभा

### विषय-सूची

### पहला अघ्याय

### भगोल ग्रास्त्रकी वर्णन

|             |              | सुगाल । | सम्बन्धा वर्षान |       |            |
|-------------|--------------|---------|-----------------|-------|------------|
| ि           | वेषय         |         |                 |       | पृष्ठांक   |
| राज्य का    | नाम          | •••     | ***             | ***   | 8          |
| स्थान औ     | रि ज्ञेत्रफल | •••     | •••             | •••   | 8          |
| सीमा        |              | ***     | •••             | •••   | 8          |
| पर्वतश्रेरि | <b>ु</b> यां | ***     | ***             | ***   | ន          |
| ज़मीन क     | ी बनावट      | • • •   | ***             | ***   | ĸ          |
| नदियां      | • • •        | ***     | ***             | •••   | ĸ          |
| नहरें       | •••          | ***     | 444             | • • • | 8          |
| भ्रीलें     | ***          | ***     | ***             | ***   | <b>~</b>   |
| जलवायु      | ***          | ***     | ***             | •••   | £          |
| कुपं        |              | ***     | ***             | •••   | १०         |
| वर्षा       | •••          | •••     | •••             | •••   | <b>१</b> १ |
| भूमि औ      | र पैदाबार    | ***     | •••             | •••   | ११         |
| फल          | ***          | ***     | ***             | ***   | १३         |
| जंगल        | •••          | •••     | • • •           | •••   | १३         |
| घास         | •••          | ***     | ***             | ***   | १४         |
| जंगलीजा     | नवर छोर पर्  | रुपद्दी | ***             | ***   | १४         |
| खानें       | * * *        | ***     | ***             | 504   | १४         |
| किले        | •••          | ***     | ***             | •••   | १७         |

| विषय                 |       |       |     | पृष्ठांक    |
|----------------------|-------|-------|-----|-------------|
| रेल्वे …             | •••   | ***   | ••• | १७          |
| सङ्कें "             | ***   | • • • | ••• | ,           |
| जनसंख्या ''          | •••   | •••   | ••• | <i>९</i> =  |
| धर्म '''             | ***   | ***   | ••• |             |
| जातियां ***          | •••   | •••   | ••• | ₹=          |
| पेशा                 | ***   | •••   | ••• | <b>२१</b>   |
| पोशाक                | •••   | ***   | *** | <b>२</b> २  |
| भाषा …               | •••   | ***   | ••• | २३          |
| लिपि ''              | •••   | •••   | *** | २३          |
| दस्तकारी '''         |       | ***   | *** | રક          |
| <b>ड्यापार</b> '''   | •••   |       | *** | રક          |
| स्योद्दार            | •••   | •••   | 444 | २४          |
| भेले …               | •••   |       | *** | ર¥          |
| डाकखाने              | •••   | ***   |     | ર×          |
| काराधर ···           | •••   | •••   | *** | २६          |
| देलीफ़ोन '''         |       | * 4 # | *** | २७          |
|                      | ***   | •••   | 4+4 | २७          |
| बिजली                | ***   | •••   | 444 | २७          |
| থিকা '''             | ***   | •••   | *** | २७          |
| अस्पताल              | * * 4 | 444   | ••• | ર શ         |
| ज़िले …              | ***   | ***   | ••• | go.         |
| खेजिस्लेटिव असेम्बली | ***   | ***   | ••• | <b>३</b> २  |
| जमींदार सभा          | ***   | •••   | ••• | <b>\$</b> 3 |
| म्यूनीसिपैलिटी       | •••   | ***   | *** | •           |
| पंचायतें             | •••   | ***   | *** | <b>2</b> 3  |
| ज़िला सभावें         | •••   | •••   | *** | <b>₹</b> ₹  |
| महकमा तामीर          | •••   | ***   | *** | 23          |
|                      |       |       |     | <b>₹</b> ₹  |

| विषय                    |        |       |     |             |
|-------------------------|--------|-------|-----|-------------|
| सहयोग संस्थावं          | •••    | ***   |     | पृष्ठांक    |
| म्याय ···               | •••    | ***   | ••• | 38          |
| खालसा, जागीर श्रीर      | Filera | ***   | *** | ₫8          |
| सेना "                  | ••••   |       | ••• | 38          |
| भाय-व्यय ···            | •••    | ***   | *** | ३७          |
| सिक्के …                |        | •••   | *** | इ.७         |
| ात्रक<br>तोपों की सलामी | ***    | •••   | ••• | देव         |
|                         | •••    | •••   | *** | 85          |
| प्राचीन और प्रसिद्ध स   |        | •••   | ••• | કર          |
| बीकानेर                 | ***    | •••   | *** | કર          |
| नाल …                   | ***    | ***   | *** | 88          |
| कोड़मदेसर               | ***    | •••   | *** | ¥0          |
| गजनेर                   | ***    | 444   | ••• | <b>५</b> १  |
| श्रीकोलायतजी            | •••    | •••   | 44. | •           |
| वेशखोक                  | •••    | ***   | ••• | ४२          |
| पसाणा                   | ***    | 4**   | *** | ४२          |
| बासी-वरसिंहसर           | •••    | ***   | *** | ٤ą          |
| रासी( रायसी )सर         | ***    | • • • | *** | <b>K</b> \$ |
| जेगला                   | •••    | ***   | *** | ۲ş          |
| पारवा                   | ***    | ***   | ••• | KR          |
| जांगल                   | •••    | ***   | ••• | ४४          |
| मोर <b>खा</b> चा        | •••    |       | *** | KR          |
| कंवलीसर                 |        | •••   | 400 | ধহ          |
|                         | •••    | ***   | *** | K=          |
| पांचू …                 | •••    | ***   | *** | ka          |
| भाद्ता                  | ***    | ***   | ••• | 3%          |
| सारुंडा                 | •••    | ***   | *** | 3%          |
| भगसीसर                  | ***    | ***   | ••• | 3%          |

|                  |                   | ` '           |       |        |
|------------------|-------------------|---------------|-------|--------|
| विषय्            |                   |               |       | पूछांक |
| सारंगसर          |                   | ***           | •••   | 3%     |
| क्कापर…          | ***               | •••           | ***   | Χ€     |
| सुजानगढ्         | •••               | ***           | ***   | ₹0     |
| चरळू]ःः          | ***               | ***           | •••   | 9,8    |
| सालासर           | ***               | w + +         | •••   | ६१     |
| रतनगढ            | ***               | •••           | ***   | ६२     |
| चूक              | •••               | •••           | •••   | ६२     |
| सरदारशहर         | ***               | •••           | ***   | ६२     |
| रिखी …           | •••               | ***           | ***   | ६३     |
| राजगढ़           | ***               | ***           | ***   | ६३     |
| बद्रेवा          | •••               | ***           | ***   | EB     |
| नीहर             | •••               |               | 4**   | ६४     |
| हनुमानगढ्        | ***               | ***           | •••   | 58     |
| गंगानगर          | ***               | * * *         | 4 4 4 | છ,9    |
| लाखासर           | ***               | ***           | •••   | ల,9    |
| सूरतगढ़          | ***               | •••           | ***   | ६व     |
|                  | -                 |               |       |        |
|                  | दूसर              | अध्याय        |       |        |
|                  | राठोड़ों से पूर्व | का प्राचीन इं | तेहास |        |
| जोहिये           | •••               | ***           | ***   | 8.8    |
| चौहान '''        | •••               | ***           | ***   | 90     |
| सांखले ( परमार ) | 646               | * * •         | ***   | હર     |
|                  |                   |               |       | •      |

EU

હર

भाटी

जाट

### तीसरा अध्याय

| राय बीका से पूर्व के राठो             | ड़ों का संचिप्त | परिचय |            |
|---------------------------------------|-----------------|-------|------------|
| विषय                                  |                 |       | पृष्ठांक   |
| राठोड् शब्द की उत्पत्ति "             | *4*             | •••   | ওয়        |
| राठोड़ वंश की प्राचीनता               | ***             | ***   | OX         |
| दिविण में राडोड़ों का प्रताप          | ***             | •••   | <i>ঙ</i> ફ |
| राठोड़ वंश की झन्य शाखापं             | ***             | •••   | <b>6</b> = |
| जयवन्द और राठोड़                      | ***             | ***   | હ્         |
| वर्शमान राडोड़ों के मृत पुरुष राव सीह | 7               |       |            |
| से राव जोधा तक का संविप्त परि         |                 | •••   | 50         |
| राष जोशा की संतति "                   | ***             | •••   | <b>=</b> 2 |
|                                       |                 |       | - 1        |
| चौथा अ                                | ध्याय           |       |            |
| राव बीका से राव                       |                 |       |            |
| राष्ट्र बीका                          | *1*             | ***   | ξo         |
| ਯੂਜ਼ਸ ···· ···                        | •••             | •••   | Ę0         |
| बीका का जांगल देश विजय करना           | ***             | ***   | Ęo         |
| शेखा की पुत्री से बीका का विवाह       | ***             | ***   | <b>{</b> 2 |
| भाटियों से युज                        | 4.4             | ***   | <b>£8</b>  |
| गढ़ तथा बीकानेर नगर की स्थापन         | ī               | ***   | ξ¥         |
| राणा ऊदा का घीकानेर जाना              | ***             | •••   | 33         |
| जाटों से युद्ध                        | ***             | •••   | શ્હ        |
| राजपूतों तथा मुसलमानों से युद्ध       |                 | 444   | too        |
| बीदा को छापर द्रोगुपुर मिलना          | ***             | •••   | १०१        |
|                                       | •••             | ***   |            |
| कांधल का मारा जाना                    | ·               | •••   | १०३        |
| थीका की कांधल के बैर में सारंगड       |                 |       | १०४        |
| जोधाका बीकाको पुजनीय चीजें            | दंने का बचन     | देश   | 808        |

| বিষয                                            |                       |        | पृष्ठांक    |
|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------|
| बीका की जोधपुर पर चढ़ाई                         | ***                   | ***    | Sox         |
| बीका का बरसिंह को अजमेर क                       | ी तीद से खुड़         | ना ''' | १०७         |
| बीका का खंडेले पर आक्रमण                        | ***                   | ***    | १०७         |
| बीका की रेवाड़ी पर चढ़ाई                        | ***                   | •••    | \$05        |
| बीका की सत्यु ""                                | •••                   |        | ₹o=         |
| बीका की संतति                                   | •••                   | •••    | १०६         |
| राच बीका का ध्यकित्व                            | ***                   | ***    | ११०         |
|                                                 | ***                   | ***    | १११         |
| राय नरा ""                                      | •••                   | •••    | ११२         |
| राव लूगकर्ण                                     | •••                   | * * *  | ११२         |
| जन्म तथा राज्याभिषेक                            | •••                   | •••    | ११२         |
| द्देवा पर चड़ाई                                 | ***                   | ***    | ११३         |
| फतहपुर पर चढ़ाई "                               | ***                   | •••    | ११७         |
| चायलवाड़े पर चढ़ाई<br>नागोर के खान की बीकानेर प | a स्राप्ता है         | ***    | ११४         |
|                                                 |                       | •••    | ११४         |
| महाराणा रायमल की पुत्री से                      |                       | •••    | <u>१</u> १४ |
| जैसलमेर पर चढ़ाई                                | <del>-</del> जिल बाजा | ***    | ११६         |
| नागोर के खान की सहायता                          |                       |        | ११७         |
| नारनोत्त पर चढ़ाई श्रीर तूण्व                   | त्यंकामारा            | जाना   | ११६         |
| संतति                                           |                       | ***    |             |
| राव लुगुकर्य का व्यक्तित्व                      |                       |        | १२०         |
| राव जैतसिंह                                     | ***                   |        | १२२         |
| जन्म ''                                         | ***                   | ***    | १२२         |
| बीदावत कल्याणमक्त का बीक                        | तनेर पर चढ़           | भाना   | १२३         |
| द्रोणपुर पर चढ़ाई "                             | 440                   | ***    | १२३         |
| सिंहाणकोट के जोहियों पर व                       | प्राक्रमस्            | •••    | १२४         |
| कञ्जवाद्दा सांगा की सद्दायता                    | करना'''               | •••    | १२४         |

| विषय                          |               | ç               | ष्ट्रांक     |
|-------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| जोअपुर के राव गांगा की सहायत  | ा करना        | •••             | १२६          |
| कामरां से युद्ध ""            | •••           | ***             | १२६          |
| राव मालदेव की बीकानेर पर चढ़ा | ई भीर जैताह   | हि का मारा जाना | १३२          |
| सन्तति ""                     | •••           | •••             | 138          |
| राव जैतसी का व्यक्तित्व       | ***           | ***             | १३७          |
| पांचवां ।                     | अध्याय        |                 |              |
| राव कल्याखमल से म             | हाराजा सूर्रा | सेंह तक         |              |
| राव कल्याणमल (कल्याणसिंह)     | ***           | • • •           | १३६          |
| जन्म                          | ***           | ***             | १३६          |
| कल्यासम्बक्ता सिरसा में रहना  | •••           | 444             | १३६          |
| शेरशाह की राघ मालदेव पर चढ़   | <b>ाई</b>     | ***             | 180          |
| रावत किशनसिंह का बीकानेर प    | र अधिकार      | करना            | १४४          |
| राव मालदेव का भागना और शेर    | शाह का जोध    | ।पुर पर मधिकार  | र १४४        |
| शेरशाह का कल्याणमल को बीक     | ानेर का राज   | य देना          | 1,85         |
| कल्याणमल के भाई ठाकुरसी का    | भटनेर लेन     | •••             | 180          |
| ठाकुरसी की अन्य विजय          | ***           | ***             | <b>\$</b> 85 |
| कल्याणमल का जयमल की सहार      | यतार्थ सेना   | नेजना           | १४८          |
| हाजीलां की सहायतार्थ सेना भेज | ना ***        | 444             | १४२          |
| खानखाना वैरामखां का बीकानेर   | में जाकर रा   | ्मा             | {XZ          |
| बादशाह की सेना की भटनेर पर    | : चढ़ाई       |                 |              |
| भौर ठाकुरसी का मारा व         | <b>गाना</b>   | ***             | 1XR          |
| बादशाह का बाघा को भटनेर दे    | ता '''        | ***             | <b>\$</b> X8 |
| कल्याणमल का नागोर में बादशा   | ६ के पास ज    | ाना '''         | १४४          |
| कल्याणमल की मृत्यु            | •••           | ***             | १४६          |
| संतति                         | ***           | •••             | १४६          |

| विचय            |                     |              |               | पृष्ठांक |
|-----------------|---------------------|--------------|---------------|----------|
| पृथ्वीराज       | ***                 | •••          | •••           | १४७      |
| राव कल्याग्रमक  | का ब्यक्तित्व       | ***          | ***           | 195      |
| महाराजा रायसिंह | ***                 | ***          | ***           | १६२      |
| जग्म और गदी     | नशीमी               | ***          | • • •         | १६२      |
|                 | तिह को जोधपु        | र देगा       | ***           | १६४      |
|                 | बाहीम हुसेन मिज्    |              | *             | १६७      |
|                 | दशाह के साथ र       |              |               | १६६      |
|                 | यसिंह को चन्द्रस    |              |               | १७०      |
|                 | यसिंह को देवड़ा     |              |               | १७२      |
| रायसिंह का क    |                     | * * *        | 4 • •         | १७४      |
| रायसिंह का रा   | व सुरताण से अ       | ाश्री सिरोही | लेना          | १७६      |
|                 | दुचियों पर भेजा     |              | 444           | १७७      |
|                 | होर में नियुक्ति    | ***          | ***           | १७८      |
|                 | सिंह के चाचा श      | रंग का का    | म त्राना'''   | १७=      |
| •               | षा क्रिला बनवान     |              | ***           | १७६      |
|                 | ई अमरा का विद्र     |              | •••           | १८०      |
|                 | ानखाना की सह        | _            | । जाना '''    | १=१      |
| रायसिंह के जा   | माता वीरभद्र की     | मृत्यु       | ***           | १८२      |
| रायसिंह का दी   | चिए में जाना        | ***          | ***           | १८३      |
| द्यकदर का रा    | पसिंह को जूनाग      | ढ़ का प्रदेश | । श्रादि देना | १≂४      |
|                 | र्वासंह से श्रप्रसङ |              |               |          |
| बाद में         | उसे फिर सोरड        | देकर दक्षिए  | । भेजना '''   | १८४      |
| दलपत का भाग     | ाकर बीकानेर ज       | ाना '''      | ***           | १=व      |
|                 | यासिंह को नागोर     |              | ाने देगा      | १८६      |
|                 | । सिक में नियुक्ति  |              | ***           | १८६      |
| रायसिंह का अ    |                     | ***          | ***           | \$E3     |

| रायसिंह को परगना शम्सांवाद मिलना " १८ वादशाह की बीमारी पर रायसिंह का बुलवाया जाना तथा वादशाह की मृत्यु " " १८ रायसिंह के मनसब में वृद्धि " १६ रायसिंह का वादशाह की माहा के बिना बीकानेर जाना १६ शाही सेना द्वारा दलपत की पराजय " १६ शायसिंह का शाही सेवा में डपस्थित होना " १६ शायसिंह का शाही सेवा में डपस्थित होना " १६ शायसिंह को शाही सेवा में अपस्थित होना " १६ शायसिंह की मृत्यु " " १६ शायसिंह की मृत्यु " " १६ शायसिंह को मृत्यु " " १६ शायसिंह को शाही सम्मान " १६ शायसिंह को शाही सम्मान " १६ शायसिंह को वानशीलता और विद्यानुराग " २० महाराजा रायसिंह का ब्यक्तित्व " २० महाराजा रायसिंह का ब्यक्तित्व " २० कहांगीर का दलपतसिंह को बीकानेत देना " २० वलपतसिंह का मृत्यु में गढ़ बनवाने का असफल प्रयक्त वलपतसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० वलपतसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० वलपतसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० वलपतसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० वलपतसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० वलपतसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० वलपतसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० वलपतसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० वलपतसिंह का स्रासिंह की बीकानेर का मनसब देना २० वलपतसिंह का हारना और क्रेड होना " २० वलपतिसिंह का हारना आ हो होना " २० वलपतिसिंह का हारना सार हो होना " २० वलपतिसिंह का हारना सार हो होना " २० वलपतिस्व होना " २० वलपतिस्व होना " २० वलपतिस्व होना हो | विषय              |                                 |                 |                       | ष्ठांक   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| रायसिंह को परगना शम्सांवाद मिलना "" १८ वादशाह की बीमारी पर रायसिंह का बुलवाया जाना तथा बादशाह की मृत्यु "" १८ रायसिंह के मनसब में वृद्धि "" १६ रायसिंह का बादशाह की माहा के बिना बीकानेर जाना १६ रायसिंह का बादशाह की माहा के बिना बीकानेर जाना १६ रायसिंह का शाही सेवा में डपस्थित होना " १६ रायसिंह का शाही सेवा में डपस्थित होना " १६ रायसिंह का शाही सेवा में उपस्थित होना " १६ रायसिंह की मृत्यु "" " १६ विवाह तथा सन्ति " " १६ रायसिंह की मृत्यु "" " १६ रायसिंह की मृत्यु "" " १६ रायसिंह की माहा सम्मान " १६ रायसिंह की वानशीलता और विद्यानुराग " २० महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व " २० महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व " २० क्लपतिसिंह का व्यक्तित्व " २० क्लपतिसिंह का पटना भेजा जाना " २० क्लपतिसिंह का स्टासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० क्लपतिसिंह का स्टासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० कहांगीर का स्टासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० कहांगीर का स्टासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० कहांगीर का स्टासिंह की बीकानेर का मनसब वेना २० कहांगीर का स्टासिंह को बीकानेर का मनसब वेना २० कहांगीर का स्टासिंह को बीकानेर का मनसब वेना २० कहांगीर कार स्टासिंह को बीकानेर का मनसब वेना २० कहांगीर कार स्टासिंह को बीकानेर का मनसब वेना २० कहांगीर होरा दल्लपतिसिंह का मरवाया जाना " २० कहांगीर होरा दल्लपतिसिंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | रायसिंह र         | का बादशाह की नाराज़             | ागी दूर हो      | ने पर द्रबार में जाना | र्द्रवयं |
| वादशाह की बीमारी पर रायसिंह का बुलवाया जाना तथा बादशाह की मृत्यु " " " १८ रायसिंह के मनसव में वृद्धि " " १६ रायसिंह का बादशाह की माझा के बिना बीकानेर जाना शही सेना-द्वारा दलपत की पराजय " १६ शादी सेना-द्वारा दलपत की पराजय " १६ शादीसिंह का शाही सेवा में डपस्थित होना " १६ श्वातं और रायसिंह " " " १६ विवाह तथा सन्तित " " १६ रायसिंह की मृत्यु " " १६ विवाह तथा सन्तित " " १६ रायसिंह का शाही सम्मान " १६ रायसिंह का शाही सम्मान " १६ रायसिंह का शाही सम्मान " १६ रायसिंह की दानशीलता और विद्यानुराग " २० महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व " २० जहांगीर का दलपतसिंह को टीका देना " २० वलपतसिंह का पटना भेजा जाना " २० वलपतसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० जहांगीर का स्रासिंह की बीकानेर का मनसब देना २० वलपतसिंह का स्रासिंह को बीकानेर का मनसब देना २० वलपतसिंह का हारना और क्रेंद्र होना " २० जहांगीर-द्वारा दलपतसिंह को बीकानेर का मनसब देना २० वलपतसिंह का हारना और क्रेंद्र होना " २० जहांगीर-द्वारा दलपतसिंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ्रायसिंह व        | ही सलीम के साथ मेव              | ाड़ की चढ़      | ाई के लिए नियुक्ति    | १८५      |
| तथा बाव्याह की मृत्यु "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रायसिंह व         | को परगना शम्साबाद               | मिलना           | •••                   | १८६      |
| रायसिंह के मनसब में वृद्धि " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बादशाह व          | की बीमारी पर रायसिं।            | का बुलव         | ाया जाना              |          |
| रायसिंह का वाव्शाह की आहा के बिना बीकानेर जाना १६ शाही सेना-द्वारा दलपत की पराजय " १६ शादि सेना-द्वारा दलपत की पराजय " १६ शायसिंह का शाही सेवा में उपस्थित होना " १६ दलपत का खानजहां की शरण में जाना " १६ यार्सिंह की मृत्यु " " १६ शायसिंह की मृत्यु " " १६ शायसिंह की मृत्यु " " १६ शायसिंह का शाही सम्मान " १६ शायसिंह का शाही सम्मान " १६ शायसिंह की दानशीलता और विद्यानुराग " २० महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व " २० महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व " २० जहांगीर का दलपतसिंह को टीका देना " २० कलपतसिंह का पटना भेजा जाना " २० वलपतसिंह का पटना भेजा जाना " २० वलपतसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ग्त करना " २० जहांगीर का स्तपतिसिंह की जागीर ज़ग्त करना " २० जहांगीर का स्रासिंह की बीकानेर का मनसब देना २० जहांगीर का स्रासिंह को बीकानेर का मनसब देना २० जहांगीर हा स्रासिंह को बीकानेर का मनसब देना २० जहांगीर हारा दलपतिसिंह का मारवाया जाना " २० जहांगीर-द्वारा दलपतिसिंह का मारवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | तथ                | । बाव्शाह की मृत्यु             | ***             | •••                   | १८६      |
| शाही सेना-द्वारा इलपत की पराजय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रायसिंह           | के मनसब में वृद्धि              | •••             | •••                   | १६०      |
| रायसिंह का शाही सेवा में उपस्थित होना " १६ स्लपत का खानजहां की शरण में जाना " १६ स्यातें और रायसिंह " " १६ रायसिंह की मृत्यु " " " १६ विवाह तथा सन्तित " " १६ रायसिंह का शाही सम्मान " १६ रायसिंह का शाही सम्मान " १६ रायसिंह का शाही सम्मान " १६ रायसिंह की दानशीलता और विद्यानुराग " २० महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व " २० महाराजा दसपतिसिंह " " २० जहांगीर का दलपतिसिंह को टीका देना " २० दलपतिसिंह का पटना भेजा जाना " २० दलपतिसिंह का सूरसिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० जहांगीर का सूरसिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० जहांगीर का सूरसिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० जहांगीर का सूरसिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० जहांगीर का सूरसिंह को वीकानेर का मनसब देना २० जहांगीर का सूरसिंह को वीकानेर का मनसब देना २० जहांगीर-हारा दलपतिसिंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रायसिं <b>इ</b> १ | का बादशाह की मामा               | के बिना ब       | ोकानेर जाना           | १६०      |
| दलपत का खानजहां की शरण में जाना १६ ख्यातें और रायसिंह १६ रायसिंह की मृत्यु १६ विवाह तथा सन्तित १६ रायसिंह का शाही सम्मान १६ रायसिंह का शाही सम्मान १६ रायसिंह की दानशीलता और विद्यानुराग २० महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व २० जहांगीर का दलपतसिंह २० जहांगीर का दलपतसिंह को टीका देना २० दलपतसिंह का पटना भेजा जाना २० दलपतसिंह का सुर्धेहर में गढ़ बनवाने का असफल प्रयक्त दलपतसिंह का सुरसिंह की जागीर ज़ब्त करना २० जहांगीर का सुरसिंह को बीकानेर का मनसब देना २० जहांगीर का सुरसिंह को बीकानेर का मनसब देना २० जहांगीर का सुरसिंह को बीकानेर का मनसब देना २० जहांगीर हारा दलपतसिंह का मरवाया जाना २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शाही सेन          | ा-द्वारा दलपत की परा            | <b>प्रय</b> ··· | ***                   | १८१      |
| ख्यातें और रायसिंह "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रायसिंह र         | का शाही सेवा में उपरि           | धत होना         | •••                   | १६२      |
| रायसिंह की मृत्यु १६ विवाह तथा सन्तित १६ रायसिंह का शाही सम्मानं १६ रायसिंह की दानशीलता और विद्यानुराग २० महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व २० हाराजा दलपतिहिंह २० जहांगीर का दलपतिहिंह को टीका देना २० क्लपतिहिंह का पटना भेजा जाना २० दलपतिहिंह का पटना भेजा जाना २० दलपतिहिंह का मुदेहर में गढ़ बनवाने का असफल प्रयक्त २० दलपतिहिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना २० जहांगीर का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना २० जहांगीर का स्रासिंह को बीकानेर का मनसब देना २० व्रत्यातिहिंह का हारना और क्रैंद होना २० जहांगीर-हारा दलपतिसिंह का मरवाया जाना २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | इलपत क            | ा खानजहां की शर <b>य</b> ं      | र्ग जाना        | 400                   | १६२      |
| विवाह तथा सन्ति " " १६ रायसिंह का शाही सम्मानं " १६ रायसिंह की दानशीलता और विद्यानुराग " २० महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व " २० हाराजा दलपतिसंह " " २० जहांगीर का दलपतिसंह को टीका देना " २० दलपतिसंह का पटना भेजा जाना " २० दलपतिसंह का सूर्यहेहर में गढ़ बनवाने का असफल प्रयक्त दलपतिसंह का सूर्यसिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० जहांगीर का सूर्यसिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० जहांगीर का सूर्यसिंह को बीकानेर का मनसब देना २० व्लापतिसंह का हारना और क्रैंद होना " २० जहांगीर-हारा दल्लपतिसंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ख्यातें भी        | र रायसिंह '''                   | ***             | ***                   | १६३      |
| रायसिंद का शाही सम्मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रायसिंह र         | की मृत्यु '''                   | ***             | ***                   | १६४      |
| रायसिंह की दानशीलता और विद्यानुराग २०  महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व २०  हाराजा दलपतिंह २०  जन्म २०  जहांगीर का दलपतिंह की टीका देना २०  दलपतिंह का पटना भेजा जाना २०  दलपतिंह का पटना भेजा जाना २०  दलपतिंह का मुर्डेहर में गढ़ बनवाने का असफल प्रयक्त २०  दलपतिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना २०  जहांगीर का स्रासिंह को बीकानेर का मनसब देना २०  दलपतिंह का हारना और क्रैंद होना २०  जहांगीर-हारा दलपतिंह का मरवाया जाना २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | विवाह त           | था सन्तति "                     | •••             | •••                   | ₽3\$     |
| महाराजा रायसिंह का व्यक्तित्व २०  हाराजा द्वपतिसिंह २०  जन्म २०  जहांगीर का द्वपतिसिंह की टीका देना २०  द्वपतिसिंह का पटना भेजा जाना २०  द्वपतिसिंह का पटना भेजा जाना २०  द्वपतिसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना २०  जहांगीर का स्रासिंह की बीकानेर का मनसब देना २०  द्वपतिसिंह का हारना और क्रैंद होना २०  जहांगीर-हारा द्वपतिसिंह का मरवाया जाना २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रायसिंद प         | का शाही सम्मान                  | •••             | ***                   | ७३१      |
| हाराजा दलपतिस्ह २० जहांगीर का दलपतिस्ह की टीका देना २० दलपतिस्ह का पटना भेजा जाना २० दलपतिस्ह का पटना भेजा जाना २० दलपतिस्ह का सूर्वेहर में गढ़ बनवाने का असफल प्रयक्त २० दलपतिसिंह का सूर्यिह की जागीर ज़ब्त करना २० जहांगीर का सूर्यिह को बीकानेर का मनसब देना २० दलपतिसिंह का हारना और क्रैंद होना २० जहांगीर-हारा दलपतिसिंह का मरवाया जाना २० जहांगीर-हारा दलपतिसिंह का मरवाया जाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | रायसिंह           | ही दानशीलता और वि               | <b>चा</b> नुराग | ***                   | २०१      |
| जन्म " " २० जहांगीर का दलपतालेंह को टीका देना " २० दलपतालेंह का पटना भेजा जाना " २० दलपतालेंह का पटना भेजा जाना " २० दलपतालेंह का खूडेहर में गढ़ बनवाने का असफल प्रयक्त दलपतालेंह का सूर्यलेंह की जागीर ज़ब्त करना " २० जहांगीर का सूर्यलेंह को बीकानेर का मनसब देना २० दलपतालेंह का हारना और क्रेंद होगा " २० जहांगीर-हारा दलपतालेंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | महाराजाः          | रायसिंह का व्यक्तित्व           | • • •           | 4 4 4                 | २०३      |
| जहांगीर का दलपतासिंह की टीका देना " २० दलपतासिंह का पटना भेजा जाना " २० दलपतासिंह का पटना भेजा जाना " २० दलपतासिंह का सूर्वेहर में गढ़ बनवाने का असफल प्रयक्त २० दलपतासिंह का सूर्वासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० जहांगीर का सूर्वासिंह को बीकानेर का मनसब देना २० दलपतासिंह का हारना और क्रैंद होगा " २० जहांगीर-हारा दलपतासिंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हाराजा द्स्रप     | रतसिंह '''                      | •••             | # <b>@ -@</b>         | २०४      |
| दलपतिसिंह का पटना भेजा जाना " " २०<br>दलपतिसिंह का खूडेहर में गढ़ बनवाने का असफल प्रयक्त २०<br>दलपतिसिंह का स्टासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २०<br>जहांगीर का स्टासिंह को बीकानेर का मनसब देना २०<br>दलपतिसिंह का हारना और क्रैंद होना " २०<br>जहांगीर-हारा दलपतिसिंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जन्म '''          | ***                             | •••             | ***                   | 20%      |
| दलपतिसिंह का पटना भेजा जाना " " २०<br>दलपतिसिंह का खूडेहर में गढ़ बनवाने का असफल प्रयक्त २०<br>दलपतिसिंह का स्टासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २०<br>जहांगीर का स्टासिंह को बीकानेर का मनसब देना २०<br>दलपतिसिंह का हारना और क्रैंद होना " २०<br>जहांगीर-हारा दलपतिसिंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | जहांगीर व         | का दलपतासिंह की टी <sup>व</sup> | का देना         | ***                   | २०६      |
| दलपतसिंह का स्रासिंह की जागीर ज़ब्त करना " २० जहांगीर का स्रासिंह को बीकानेर का मनसब देना २० दलपतसिंह का हारना और क्रैंद होना " २० जहांगीर-हारा दलपतसिंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                 |                 | •••                   | २०६      |
| जहांगीर का सुरसिंह को बीकानेर का मनसब देना २०<br>द्रुपतिसिंह का हारना और क्रेंद्र होना " २०<br>जहांगीर-द्रारा द्रुपतिसिंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | व्लपतसि           | ह का सूबेहर में गढ़।            | ानवाने का       | असफल प्रयक्त          | २०७      |
| द्रतपतसिंह का हारना और क्रेंद होना " २०<br>जहांगीर-हारा द्रतपतसिंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ब्लपतसि           | ह का स्रासंह की जा              | गीर ज़ब्त व     | <b>हरना</b> ''        | २०८      |
| जहांगीर-द्वारा वृत्तपतसिंह का मरवाया जाना " २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | जहांगीर व         | ता स्रसिंह को बीका              | नेर का मनर      | सब देना               | २०८      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | द्सपतसि           | ह का हारना और क्रीद             | होगा            | •••                   | २०६      |
| - क्यातें और दलपतासिंह की मृत्यु २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | जहांगीर-          | हारा दलपतसिंह का म              | रवाया जान       | n                     | २०६      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - क्यातें भौ      | र दलपतासिंह की मृत्यु           | ···             | ***                   | २१०      |

| विषय                            |               |             | पृष्ठांक     |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|
| महाराजा सुरसिंह                 | ***           | ***         | 266          |
| जन्म और गद्दीनशीनी              | ***           | ***         | <b>२११</b>   |
| कर्मचन्द्र के पुत्रों को भरवाना | •••           | ***         | <b>٦१</b> १  |
| विता के साथ विश्वासवात करने     | वालों को मन   | <b>याना</b> | २१२          |
| स्रासिंह का खुरम पर भेजा जाना   |               | ***         | <b>२१३</b>   |
| स्रासिंह के मनसब में वृद्धि     | ***           | ***         | <b>२१</b> ४  |
| स्रसिंह का काबुल भेजा जाना      | ***           | ***         | २१४          |
| स्रासंह का आरहे पर जाना         | •••           | ***         | २१६          |
| सुरसिंह का स्नानजहां पर भेजा    | जाना          | 4.0         | २१८          |
| सुरासिंह का खानजहां पर दूसरी    |               | ाना …       | २१६          |
| स्राप्तंह का जैसलमेर में राजकुम |               |             | तरना २२०     |
| सुरसिंह और उसके नाम के शा       |               |             | २२०          |
| सूरासंह की मृत्यु "             |               | 4.4         | २२७          |
| संतित                           | ***           | •••         | २२⊏          |
| b years                         |               |             |              |
| छठा                             | अध्याय        |             |              |
| महाराजा कर्णसिंह से ।           | महाराजा सु    | जानसिंह तक  |              |
| महाराजा कर्णसिंह                | ***           | 407         | <b>વ</b> વ&  |
| जन्म और गहीनशीनी                | ***           | ***         | <b>વવ</b> શ્ |
| कर्णसिंह को मनसब मिलना          | ***           | •••         | <b>२</b> २६  |
| कर्णसिंह का बादशाह को एक        | ष्टाधी भेंट व | रना '''     | २३०          |
| कर्णसिंह का फ़तहलां पर भेजा     |               | ***         | 230          |
| कर्णसिंह श्रीर पेरेंडे की चढ़ाई | •••           | ***         | 233          |
| कर्णसिंह का विक्रमाजित का पं    | क्षा करना     | ***         | 238          |
| कर्णसिंह का शाहजी पर भेजा उ     |               | ***         | 230          |
| कर्णसिंह का अमरसिंह पर फ़ौ      |               | ***         | २३८          |

|                                                  | विषय                              |               |            | पृष्ठांक      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------|---------------|
|                                                  | कर्णसिंह की पूगल पर चढ़ाई         | ***           | *1*        | 280           |
|                                                  | पूगल का बंदवारा करना              | •••           | ***        | २४१           |
|                                                  | कर्णसिंह के मनसब में वृद्धि       | ***           | ***        | २४१           |
|                                                  | कर्णसिंह की जवारी पर चढ़ाई        | ***           | ***        | २४१           |
|                                                  | कर्णसिंह की दिल्ला में नियुक्ति   | ***           | ***        | રકર           |
|                                                  | कर्णसिंह का चांदा के ज़मीदार पर   | भेजा जाना '   | ••         | २४४           |
|                                                  | कर्णसिंह को जंगलधर बादशाह क       | ा खिताब मिलन  | π          | રકહ           |
|                                                  | बादशाह का कर्णसिंह को औरंगाव      | ाद भेजना      |            |               |
|                                                  | तथा उसकी जागीर अनुपरि             | इको देना      | ***        | २४७           |
|                                                  | मृत्यु                            | ***           | •••        | २४६           |
|                                                  | राणियां तथा संतति '''             | ***           | ***        | <b>ą</b> ko   |
|                                                  | महाराजा कर्णसिंह का व्यक्तित्व    | ***           | ***        | <b>ર</b> ક્ષ્ |
| मह                                               | राराजा अनूपसिंह '''               | •••           | ***        | २४३           |
|                                                  | जन्म श्रीर गद्दीनशीनी             | ***           | 444        | २४३           |
|                                                  | अनुपसिंह का दिल्ला में भेजा जाना  | ***           | ***        | २४४           |
|                                                  | अनूपसिंह को बादशाह की तरफ़        | से महाराजा का | खिताब मिलन | ग २४६         |
|                                                  | महाराणा राजसिंह का द्वाथी, घोड़े  | और सिरोपाव    | भेजना      | २४६           |
|                                                  | अन्पसिंह का विलेरलां के साथ व     | चिण में रहना  | ***        | २४६           |
|                                                  | अनुपसिंह की श्रीरंगाबाद में नियु  | के            | ***        | २६०           |
|                                                  | आदूर्णी के विद्रोहियों का दमन कर  | <b>ा</b>      |            | २६०           |
|                                                  | भाटियों पर विजय और अनूपगढ़        | का निर्माण    | •••        | २६०           |
|                                                  | बारबारा का अन्तर-कलह              | ***           | ***        | २६२           |
| महाराजा अनूपासिंह का जोधपुर का राज्य अजीतसिंह को |                                   |               |            |               |
|                                                  | दिलाने के लिए बादशाह से           | निवंदन करना   | ***        | २६३           |
|                                                  | बनमालीदास को मरवाना               | P**           | •••        | २६३           |
|                                                  | अनुपर्सिष्ट का मोरोपन्त पर भेजा व | <b>साना</b>   |            | २६४           |

|                                      |                                                              | वृष्ठांक                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| E                                    | •••                                                          | २६ <b>६</b>                                                              |
| £                                    |                                                              | २६६                                                                      |
| p 0 0                                | ***                                                          | २७१                                                                      |
| 5                                    | • * *                                                        | २७२                                                                      |
| •••                                  | •••                                                          | २७२                                                                      |
| •••                                  | ***                                                          | २७३                                                                      |
| •••                                  | ***                                                          | २७४                                                                      |
| •••                                  | ***                                                          | ३७४                                                                      |
| •••                                  | •••                                                          | २७४                                                                      |
| . • •                                | •••                                                          | २७८                                                                      |
| •••                                  | •••                                                          | २८०                                                                      |
| ···                                  | ***                                                          | २दद                                                                      |
| ***                                  | 4+4                                                          | <b>२</b> ६१                                                              |
| नियुक्ति                             | ***                                                          | २६१                                                                      |
|                                      | मरबाना                                                       | २६२                                                                      |
|                                      |                                                              | ंदस्द                                                                    |
| ***                                  | •••                                                          | २६३                                                                      |
| ***                                  | ₹#*                                                          | વશ્ક                                                                     |
| •••                                  | 444                                                          | <b>વ</b> દક                                                              |
| ***                                  | ***                                                          | વૃશ્ક                                                                    |
| तर्द ***                             | •••                                                          | રશ્ધ                                                                     |
| पुर विजय                             | करना '''                                                     | 380                                                                      |
| सुजानसिंह का डूंगरपुर में विवाह करना |                                                              |                                                                          |
|                                      | 400                                                          | 289                                                                      |
| मुगल साम्राज्य की परिस्थिति और       |                                                              |                                                                          |
| सेवा में म                           | जाना …                                                       | 2६७                                                                      |
|                                      | नियुक्ति<br>साहबों को<br>ताना<br>पुर विजय<br>ह करना<br>ठहरमा | नियुक्ति<br>साहबों को मरबाना<br>जाना<br>पुर विजय करना<br>ह करना<br>ठहरना |

| विषय                             |                | 8             | ष्ठांक      |  |  |
|----------------------------------|----------------|---------------|-------------|--|--|
| महाराजा अजीतासिंह का महाराजा     | सुजानसिंह      |               |             |  |  |
| को पकड़ने का प्रयक्त करना        | ***            | ***           | 358         |  |  |
| विद्रोही भट्टियों को दबाना       | ***            | •••           | 338         |  |  |
| सुजानसिंह और उसके पुत्र जोराव    | र्धिह में मनमु | यब होना       | 900         |  |  |
| जोरावरसिंह का जैमलसर के भाटि     | यों पर जाना    | ***           | 300         |  |  |
| बक्तसिंह को नागोर मिलना          |                | ***           | 308         |  |  |
| बक्तसिंह की बीकानेर पर खढ़ाई     | ***            | ***           | इ०२         |  |  |
| बीकानेर पर फिर अधिकार करने       | का             |               |             |  |  |
| बक्तसिंह का विफल पड्यन्त्र       | t              | ***           | ३०३         |  |  |
| विवाह तथा सन्तित "               | ***            | ***           | Kok         |  |  |
| सुजानसिंह की मृत्यु "            | •••            | • • •         | ZoX         |  |  |
| सातवां अध्याय                    |                |               |             |  |  |
| ् महाराजा जोरावरसिंह से मह       | रराजा प्रतापरि | ह तक          |             |  |  |
| मद्दाराजा जोरावरसिंह 💛           | ***            | •••           | 2०७         |  |  |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी              | •••            | ***           | 809         |  |  |
| बीकानेर के इसाक़े से जोधपुर के   | थाने उठाना     | ***           | <b>७०</b> ६ |  |  |
| बक्तसिंह तथा जोरावरासिंह में मेल | का स्त्रपात    | •••           | eog         |  |  |
| चूरु के ठाकुर को निकालना         | 4 0 0          | •••           | 三の草         |  |  |
| भाटी स्रसिंह की पुत्री से विवाह  | तथा पलू के रा  | व को दंड देना | ३०८         |  |  |
| अभयसिंह की बीकानेर पर चढ़ाई      | ***            |               | 308         |  |  |
| जोहियों से भटनेर लेना            | •••            | 4.0           | 310         |  |  |
| अभयसिंह की बीकानेर पर दूसरी      | चढ़ाई          | ***           | 398         |  |  |
| ओरावरसिंह का जयसिंह से मिलन      | n .            | ***           | 318         |  |  |
| सांईदासोतों का दमन करना          | ***            | ***           | 388         |  |  |
| जोराबरसिंह का चूक पर अधिका       | 2 1523H1       | ***           | 280         |  |  |

| विषय                              |               |            | पृष्ठांक |
|-----------------------------------|---------------|------------|----------|
| जयसिंह पर बज़्तसिंह की चढ़ाई      | •••           | ***        | 3१=      |
| जोरावरसिंह का जयपुर जाना          | ***           | ***        | 398      |
| जोरावरसिंह का हिसार पर अधिक       | तर करने का    | विचार करना | 398      |
| जोरावरसिंह का चांदी की तुला कर    | रना तथा       |            |          |
| सिरड पर श्रधिकार करना             | ***           | ***        | ३२०      |
| गूजरमल की सहायता तथा चंगोई,       | , हिसार,      |            |          |
| फ़तेहाबाद पर अधिकार कर            | ना            | ***        | ३२०      |
| मृत्यु                            | ***           | ***        | ३२०      |
| महाराजा जोरावरसिंह का व्यक्तित्व  | ***           | ***        | ३२१      |
| महाराजा गजसिंह                    | ***           | ***        | ३२२      |
| गर्जासंह को गद्दी मिलना           | ***           | ***        | ३२२      |
| जोधपुर की सहायता से अमरसिंह       | की बीकानेर    | पर चढ़ाई   | ३२३      |
| उपद्रवी बीदावतों को मरवाना        | ***           | ***        | ३२६      |
| गजसिंह का बहतसिंह की सहायता       | को जाना       | ***        | ३२६      |
| बीकमपुर पर गजसिंह का अधिकार       | <b>्डोना</b>  | ***        | ३२७      |
| भीमसिंह का आकर समापार्थी होत      | π             | ***        | ३२८      |
| बीकमपुर पर रावल ऋषेसिंह का अ      | धिकार होना    | ***        | ३२=      |
| बक्तसिंह की सहायता को जाना        | ***           | ***        | ३२६      |
| अमर्रासंह से रिगी बुड़ाना         |               | ***        | ३३०      |
| बक्तसिंह की सहायतार्थ जाना        | ***           | ***        | ३३१      |
| दूसरी बार बक़्तसिंह की सहायता     |               | ***        | 338      |
| बक्ष्तसिंह को जोधपुर का राज्य दिस | ता <b>ना</b>  | •••        | ३३२      |
| गजसिंह का जैसलमेर में विवाह       | ***           | ***        | 232      |
| शेखावतों का दमन करना              | **4           | ***        | 333      |
| यम्तसिंह की सहायता को जाना        | ***           | •••        | ३३४      |
| बादशाह की तरफ से गजसिंह को        | द्दिसार का पर | गना मिलना  | इड्ड     |

| विषय                               |                 |           | पृष्ठांक     |
|------------------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| बक्तसिंह की मृत्यु                 | •••             | •••       | इ३४          |
| बादशाह की तरफ़ से गजसिंह को        | मनसब मिर        | त्रना ''' | ZZK          |
| विजयसिंह की सहायतार्थ जाना         | 449             | ***       | इ३७          |
| विजयसिंह का बीकानेर पहुंचना त      | ाथा वहां से     |           |              |
| गजसिंह के साथ जयपुर जान            | ना ***          | ***       | इ३६          |
| जयपुर के माधोसिंह का विजयसिं       | इपरचुक          | करने का   |              |
| निष्फल प्रयत्न …                   | •••             | ***       | इंडर्        |
| विजयसिंह को जोधपुर वापस मिर        | ाना             | •••       | <b>38</b> \$ |
| सांखू के ठाकुर को क्रेंद करना      | ***             | •••       | ३४२          |
| विद्रोही सरदारों का दमन करना       | •••             | •••       | इस्ट         |
| बीकानेर में दुभिन्न पड़ना          | ***             | ***       | ३४२          |
| नारगोतों, बीदावतों आदि को अर्ध     | ोन करना         | 444       | <i>383</i>   |
| विद्रोही लालसिंह को अधीन करन       | n               | •••       | 383          |
| राषतसर पर चढ़ाई …                  | ***             | ***       | રૂકક         |
| भट्टियों की सद्दायतार्थ सेना भेजना | ***             | •••       | <i>388</i>   |
| बादशाह का सिरसा में जाना           | ***             | ***       | ぎおか          |
| मौहर के गढ़ का निर्माण             | •••             | ***       | ZUK          |
| जोधपुर को आर्थिक सहायता देना       | ***             |           | #8X          |
| बीदावतों पर कर लगाना               | 4 • •           | •••       | 388          |
| विजयसिंह की सहायतार्थ सींवसर       | जाना            | ***       | 386          |
| महाजन की जागीर भीमसिंह के पु       | त्रों में बांटन | п         | 386          |
| मट्टी दुसेन पर सेना भेजना          | ***             | ***       | ३४७          |
| अन्पगढ़ तथा मौजगढ़ पर चढ़ाई        | ***             | ***       | ३४७          |
| पूगल के रावल और रावतसर के          | रावत को वं      | ड देना    | ३४⊏          |
| जोहियों और दाउद-पुत्रों से लड़ाई   | ***             | •••       | ३४८          |
| कुछ सरदारों से नाराजगी होना        | 830             | ***       | ३४६          |

| विषय                              |                |                              | <u> দৃষ্টাক</u> |  |  |  |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------|-----------------|--|--|--|
| बक्तावरसिंह को पुनः दीवान बना     | ना             | ***                          | 340             |  |  |  |
| राजगढ़ बसाने का निश्चय तथा अ      | जीतपुर के ठा   | हुर को दं <mark>ड देन</mark> | l žko           |  |  |  |
| विजयसिंह के जाटों से मिल जाने     | के कारए माध    | ोसिंह का पद्म                | पद्म            |  |  |  |
| ग्रह् <b>ण करने</b> का निश्चय     | * * *          | ***                          | žKo             |  |  |  |
| माधोसिंह की सहायतार्थ सेना भे     | मना एवं उसके   |                              |                 |  |  |  |
| स्वर्गवास होने पर मेड्ते जा       | नाः''          | •••                          | 3XE             |  |  |  |
| सिरसा श्रीर फ़तेद्दाबाद पर सेना   | भेजना तथा पौ   | त्री का विवाह                | 3×8             |  |  |  |
| गोडवाड़ के सम्बन्ध में गजसिंह प   | का समभौते क    | ा प्रयत्न                    | <b>३</b> ४२     |  |  |  |
| विद्रोही ठाकुरों पर सेना भेजना    | ***            |                              | ३४४             |  |  |  |
| भट्टियों का फिर विद्रोह करना      | ***            | ***                          | きょと             |  |  |  |
| राजसिंह के विद्रोह में बक्ताबरसिं | ह की गुप्त सह  | ायता                         | 344             |  |  |  |
| बफ़्तावरसिंह की मृत्यु पर उसके    | पुत्र का दीवान | होना                         | ३४६             |  |  |  |
| कुंवर राजसिंह का जोधपुर जाकर      | रहना           | 4 4 4                        | SKR             |  |  |  |
| पुरोद्दित गोवर्धनदास का नागोर वि  | देलाने के लिए  |                              |                 |  |  |  |
| गजसिंह को लिखना                   | ***            | 440                          | exe             |  |  |  |
| गजसिंह का राजसिंह को बुलाकर       | क्रैद करवाना   | • • •                        | ZKO             |  |  |  |
| विवाह और सन्तति                   | ***            | • • •                        | <b>ヨ</b> メニ     |  |  |  |
| मृत्यु                            | •••            | 4+4                          | るとこ             |  |  |  |
| महाराजा गर्जासह का व्यक्तित्व     | ***            | ***                          | 3×4             |  |  |  |
| महाराजा राजसिंह                   | •••            | ***                          | ३६१             |  |  |  |
| जन्म तथा गद्दीनशीनी               | ***            | 444                          | ३६१             |  |  |  |
| महाराजा के भाई सुवतानसिंह आ       | दिका थीकाने    | र छोड़कर जान                 | 1 ३६१           |  |  |  |
| महाराजा का देहांत                 | ***            |                              | ३६२             |  |  |  |
| महाराजा प्रतापसिंह                | ***            | ***                          | इहस             |  |  |  |
| टॉड श्रीर प्रतापसिंह "            | *1*            | ***                          | ३६४             |  |  |  |

# चित्र-सूची

--

| संस्था     | नाम                            |           |             | वृष्ठाङ     |
|------------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| ę          | राव बीका                       |           | समर्पण पत्र |             |
| २          | गंग नहर                        | •••       | •••         | 9           |
| 3          | कोट दरवाज़ा, बीकानेर           | •••       | 141         | કર          |
| ક          | श्री लक्ष्मीनारायगाजी का मंदिर | , बीकानेर | •••         | 83          |
| ×          | बीकानेर का क़िला और सूर        | सागर      | •••         | કક          |
| Ę          | अनूप महत                       | •••       | •••         | 87          |
| S          | कर्ण महत्त                     | •••       | ***         | ક્રફ        |
| 5          | सालगढ़ महत                     | ***       | ***         | 8.0         |
| 3          | कोड्मदेसर                      | ***       | ***         | χo          |
| १०         | डूंगरितवास महल, गजनेर          | •••       | •••         | κę          |
| <b>१</b> १ | करणीजी का मंदिर, देशणोक        | •••       | •••         | પ્રર        |
| १२         | बीकानेर नगर का दृश्य           | •••       | •••         | ફ કુ        |
| १३         | राव जैतसी                      | ***       | •••         | <b>१</b> २२ |
| १४         | महाराजा रायसिंह                | •••       | •••         | १६२         |
| १४         | महाराजा कर्णसिंह               | ***       | 400         | <b>२२</b> ६ |
| १६         | महाराजा गजसिंह                 | 4 • •     |             | 322         |
| 12         | ANTICIAL MANCIN                | ***       | ***         | 420         |

## बीकानेर राज्य का इतिहास

### पहला भाग

#### पहला श्रध्याय

### भूगोल सम्बन्धी वर्णन

बीकानेर राज्य का पुराना नाम 'जांगलदेश'' था। इसके उत्तर में कुछ श्रीर मद्र देश थे, इसलिए महाभारत में जांगल नाम कहीं अकेला श्रीर नाम कहीं कुछ श्रीर मद्र देशों के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। महाभारत में बहुधा ऐसे देशों के नाम समास में दिये हुए पाये जाते

जिस देश में जल और घास कम होती हो, वायु और भूप की प्रवत्तता हो और अन आदि बहुत होता हो उसको जांगल देश जानना चाहिये (स्वल्पोदकतृग्रो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । स द्वेयो जांगलो देशो बहुधान्यादिसंयुतः ॥) (शब्दकल्पहुम, कण्ड २, ए० ४२६)।

भावप्रकाश में जिला है—जहां भाकाश स्वच्छ भीर उसत हो, जल भीर वृत्तों की कमी हो भीर शमी (खेजहा), कैर, बिला, भाक, पीला भीर बैर के वृत्त हों उसको जांगल देश कहते हैं (आक्राश्यश्रभ्र उच्चश्च स्वल्पपानी यपादपः । शमीकरीर बिल्वार्क पीलुकर्क घुसंकुलाः।। देशो वाताली जांगलः स्मृतः) मही; १० ४२६)।

इन जच्यों से सामान्य रूप से राजपूताना के बालूवाजे प्रदेश का नाम 'जांगखदेश' होना श्रमुमान किया जा सकता है।

(२) कच्छा गोपालकसाश्च जाङ्गलाः कुरुवर्णकाः।

日本のことは、日本のでは、日本のでは、これできませんできます。

<sup>(</sup>१) जांगलदेश के जच्या थे बतलाये गये हैं-

हैं, जो परस्पर मिले हुए होते हैं, जैसे 'कुरुपांचालाः'', 'माद्रेयजांगलाः'', 'कुरुजांगलाः'' आदि। इनका आश्रय यही है कि कुरु देश से मिला हुआ 'पांचाल देश,' मद्र देश से मिला हुआ 'जांगल देश'' कुरु देश से मिला हुआ 'जांगल देश' आदि। बीकानेर के राजा जांगल देश के स्थामी होने के कारण अब तक 'अंगलधर बादशाह' कहलाते हैं, जैसा कि उनके राज्यचित्र के लेख से पाया जाता है"।

```
( महाभारतः, भीष्मपर्वं, बध्याय ६, क्षोक १६—कुंभकोयं संस्करणः )।
पैत्रयं राज्यं महाराज कुरुवस्ते स जाङ्गलाः ॥
( वहीं, खबोगपर्वं, बध्याय १४, खो० ७ )।
```

(१ और २) तत्रेमे कुरुपाकचालाः शाल्वा माद्रेयजाङ्गलाः ॥ (वहीः, मीष्मपर्वः, अ० १, श्लो० ३१)।

(३) तीर्थ यात्रामनुक्रामन्त्रातोहिम कुरुजांगलान् ॥ (वही; वनपर्व, घ० १०, स्को० ११)।

ततः कुरुश्रेष्ठमुपैतः पौराः प्रदिष्णं चकुरदीनसत्ताः । तं ब्राह्मणाश्चाभ्यवदन्प्रसन्ना मुख्याश्च सर्वे कुरुजाङ्गलानाम् ।! स चापि तानभ्यवदत्प्रसन्नः सहैव तैर्भातृभिर्धर्भराजः । तस्थौ च तत्राधिपतिर्महात्मा दृष्ट्या जनीघं कुरुजाङ्गलानाम् ।। (वहाः वनपर्वे, ८० २३, १३० ४-६)।

(४) मद्र देश-पंजाब का वह हिस्सा, जो चनाव और सतवज निद्यों के बीच में है।

( इंडियन वृंटिकेरी; जि० ४०, ५० २० )।

इस समय बीकानेर राज्य (जांगल) का उत्तरी हिस्सा मद्र देश से नहीं मिलता, परन्तु संभव है कि प्राचीनकाल में या तो मद्र देश की सीमा दिखेश में अधिक दूर तक हो या जांगल की उत्तरी सीमा उत्तर में मद्र देश से जा मिलती हो।

(१) बीकानेर राज्य के राज्यविद्ध में 'जय जंगलघर बादशाह' लिखा रहता है। राठोड़ों के अपिकार से पूर्व बीकानेर का दिलाणी हिस्सा, औं बत्तमान जोधपुर राज्य के उत्तर में हैं, 'जांगल,' नाम से प्रसिद्ध था, यह सांखले परमारों के अधीन था और उसका मुख्य नगर 'जांगल,' कहताता था तथा अब तक वह स्थान उसी नाम से प्रसिद्ध हैं। प्राचीनकाल में जांगल देश की सीमा के अन्तर्गत सारा धीकानेर राज्य और उसके दिल्ल के जोधपुर राज्य का बहुत कुछ अंश था। मध्यकाल में उस देश की राजधानी अहिच्छुअपुर' थी, जिसको इस समय नागोर' कहते हैं और जो

<sup>(</sup>१) श्राहिच्छ्त्रपुर नाम के एक से श्राधिक नगरों का होना हिन्दुस्तान में पाया जाता है। उत्तरी पांचाज देश की राजधानी श्राहिच्छ्त्र थी, जिसका वर्णन चीनी यात्री हुएन्स्संग ने श्रपनी यात्रा की पुस्तक 'सी—यु—की' में किया है (बील; बुब्रिस्ट रेक्डंस ऑव् दि वेस्टर्न वर्ल्ड; जि॰ १. प्र॰ २००)। जैम लेखक जांगलदेश की राजधानी श्राहिच्छ्त्र बतलाते हूँ (इ० प्रं॰; जि॰ ४०, प्र० २८)। कर्नल टॉड के गुरु यति श्रानचन्द्र के संग्रह (मांडल, मेथाइ) में मुक्त एक सूची २४ देशों तथा उनकी राजधानियानियां की भिली, जिसमें भी जांगलदेश की राजधानी श्राहिच्छ्त्र लिखी है। मैर्यमिति के शिलालेख में सिंधुदेश में श्राहिच्छ्त्रपुर नामक नगर का होना खिखा है (एपिं॰ इं॰; जि॰ ३, ए॰ २३४)। इसी तरह और भी श्राहिच्छ्त्र नाम के नगरों का उन्नेख मिकता है (बंबई गैज़ेटियर, जि॰ १, भा॰ २, प्र० ४६०, टिप्पया ११)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य के नागीर नगर को जांगलदेश की राजधानी अहिक्द्वत्रपुर मानने का पहला कारण तो यह है कि नागीर 'नागपुर' का प्राकृत रूप है। नागपुर का धर्म-'नाग का नगर' धीर प्रहिच्द्रत्रपुर का धर्म-'नाग है छुत्र जिस नगर का'-है। 'नाग' और 'श्रिड' दोनो एक ही श्राशय (सीप) के सूचक हैं। संस्कृत-लेखक नामें का उन्नेख करने में उनके प्रयाय शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से करते हैं। पुराणों में विशेषकर हस्तिनापुर नाम मिजता है. परन्तु भागतत में उसके स्थान में 'गजसाह्नयपुर' (भागवत, १। ६। ४५; ४। ३१। ३०; १०। ५७। ८) या 'गजाह्नय-पुर' (भागवत, १। ६। ४८; १। १४। ३८) नाम भी है। महाभारत में हस्तिनापुर के लिए 'नागसाह्नयपुर' (७। १। ६: १४। ६८। २०) श्रीर 'नागपुर' १। १४७। ४। नामों का प्रयोग मिलता है, क्योंकि हस्ती, नाग और गज तीनों एक ही धर्थ के सूचक हैं। दूसरा कारण यह है कि चौडान राजा सोमेश्वर के समय के वि० सं० १२२६ फालगुन विद ३ (ई० स० १९७० ता० ४ फरवरी) के वीजोल्यां (उदयपुर राज्य) के चटान पर के खेख में चौडान राजा सामंत का श्रिह खुत्रपुर में राज करना जिसा है ( विप्र-

श्रव जोधपुर राज्य के श्रन्तर्गत है। जांगलदेश के उत्तरी भाग पर राठोड़ों का श्रिधकार होने के बाद जब से उसकी राजधानी बीकानेर स्थिर हुई तब से उक्त राज्य को बीकानेर राज्य कहने लगे।

बीकानेर राज्य राजपृताने के सब से उत्तरी हिस्से में २७° १२' और १०° १२' उत्तर अक्षांश और ७२° १२' से ७५' ४१' पूर्व देशांतर के बीच फैला हुआ है । इसका कुल के प्रफल २३३१७ वर्ग मील है'।

बोकानेर राज्य के उत्तर में पंजाब का फ़ीरोज़र ज़िला, उत्तर-पूर्व में हिसार ज़िला और उत्तर पश्चिम में भावलपुर राज्य; दक्षिण में जोधपुर, दिशाण पूर्व में जयपुर और दक्षिण पश्चिम में जैसलमेर राज्य: पूर्व में हिसार और लोहाक के परगने तथा पश्चिम में भावलपुर राज्य है। इसकी सबसे अधिक लम्बाई खक्लां ( Khakhan ) से साईडा तक और चौज़ई रामपुरा से बह्नर के कुछ आगे तक बराबर अर्थात् लगभग २०० मील है।

इस राज्य में केवल सुजातगढ़ को होड़कर श्रौर कहीं पर्वत-श्रेणियां नहीं हैं। ये पर्वत-श्रेणियां दक्षिण में जोधपुर और जयपुर की सीमाझों के निकट स्थित हैं। इनमें से मुख्य गोपालपुरा के पास की पहाड़ी समुद्र की सतह से

श्रीवत्सगोत्रेमूद्र(हळ्त्रपुरे पुरा । सामतोनंतसामंतः पूर्णतेत्तं नृपस्ततः ) ॥ (श्लोक १२)। पृथ्वीराजविजयमहाकाव्य से पाया जाता है—'वासुदेव (सामंत का पूर्वज) शिकार को गया जहां एक विद्याधर की कृपा से शाकंभरी (सांभर) की भीता उसको नज़र धाई (सर्ग ४)।' इससे पाया जाता है कि सांभर की भीज चौहानों की मूज राजधानी धहिन्छत्रपुर से बहुत दूर न थी, ऐसी दशा में नागोर ही धहिन्छत्रपुर हो सकता है।

<sup>(</sup>१) पाउनेट ने चेन्नफल २३४०० (पा० गै०; पृ० ११) और असंकित मे २३३११ (बीकानेर राज्य का गैज़ेटियर; पृ० ३०६) वर्गमील दिया है। इस अन्तर का कारण यह है कि गुंताल का हिस्सा दो मील मुरज्या और दानिया के तीन गांवों के बदसे में दो नवीन गांव बीकानेर राज्य में भिन्न जाने से वर्ग भीतों की संख्या बद गई है।

१६४१ फ्राट ऊंची है अर्थात् आसपास की समतल भूमि से इसकी ऊंचाई केवल ६०० फ्राट के क्रारीब ही है।

राज्य का दिवाणी और पूर्वीभाग वागड़े नाम की विशाल मरुभूमि का और कुछ उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी माग भारत की मरुभूमि का खंश है। राज्य का केवल उत्तरपूर्वीभाग ही उपजाक है। राज्य

जमीन की बनावट का श्राधिकांश हिरला रेत के टीलों से भरा है,

जो २० फुट से लेकर कहीं-कहीं सी फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। यह कहा जा सकता है कि एक प्रकार से यहां की भूमि स्खी और किसी प्रकार कज़ ही है। यदा त्रष्टत में घास उग आने पर यहां का प्राष्टितक सीन्दर्य देखने योग्य होता है। एलफिन्स्टन ने, जो ई० स० १८०८ में काबुल जाते समय इस राज्य से गुजरा था, लिखा है—''राजधानी (बीकानेर) से थोड़ी दूर पर ही भूमि का पेसा स्खा भाग मिलता है जैसा कि अरेबिया के सबसे ऊज़ हिस्सों में। लेकिन बग्सात में या ठीक उसके बाद ही इसकी काया पलट हो जाती है। यहां कि भूमि उस समय उत्तम हरी घास से हककर एक विशाल सरागाह बनजाती है।'

यहां पर सालभर बहनेवाली नदी एक भी नहीं है। केवल दो निर्यां ऐसी हैं, जो वर्षा ऋतु में बीकानेर राज्य में प्रवेशकर इसके कुछ हिस्सों में जल पहुंचाती हैं।

काटली—यह वास्तव में अयपुर राज्य की सीमा में बहती है। उक्त राज्य के खंडेला के पास की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर की तरफ़ शेखाबाटी में लगभग साठ मील तक बहती हुई यह नदी थीकानेर राज्य में प्रवेश करती है। अच्छी वर्षा होने पर यह राजगढ़ तहसील के दक्षिणी हिस्से में १० से १६ मील (वर्षा न्यून या अधिक होने के अनुसार) तक बहकर रेतीले प्रदेश में लुप्त हो जाती है।

<sup>(</sup>१) 'वागइ' शब्द गुजराती भाषा के 'वगइा' से मिलता हुआ है, जिसका अर्थ 'जंगल' अर्थात् कम आवादीवाला प्रदेश होता है। अब भी ढूंगरपुर और वांसवाहा राज्य तथा कच्छ का एक आग 'वागइ' कहलाता है।

घगार (हाकड़ा)—इसका उद्गम-स्थान सिरमोर राज्य के अन्तर्गत हिमालय पर्वत के नीचे का ढलुआ भाग है। पटियाला राज्य और हिसार ज़िले में बहकर यह टीबी के निकट बीकानेर राज्य में प्रवेश करती है। यह प्राचीन काल में इस राज्य के उत्तरी भाग में बहती हुई सिन्धु (Indus) नदी से जा मिलती थीं, पर अब यह वर्ष ऋतु को छोड़कर सदा सूखी रहती है और इस समय भी यह हनुमानगढ़ के पश्चिम एक दो भील से अधिक आगे नहीं जाती।

जब सदर्न पंजाब रेल्वे के जरवाल नामक स्टेशन के पास बांध बांधकर इस नदी से एक नहर निकाली गई तो बीकानेर राज्य में इसका पानी आना बन्द हो गया। राज्य-द्वारा इसकी कई बार शिकायत होने पर ई० स० १८६६ में अंग्रेज़ सरकार और राज्य के सिम्प्रिलत खर्चे से धनूर भील के निकट ओहू (Otu) नामक स्थान में बांध बांधकर उससे दोनों तरफ नहरं ले जाने का प्रबन्ध हुआ। ये नहरें ई० स० १८६७ में बनकर सम्पूर्ण हुई। बीकानेर की सीमा के भीतर उत्तर पवं दक्षिण की तरफ की नहरों की लम्बाई ४३५ मील है। इन नहरों के बनवाने में कुल छः लाख रुपये खर्च हुए, जिसमें से लगभग आधा बीकानेर राज्य को देना पड़ा। अधिकांश पानी अंग्रेज़ी अमलदारी में ले लिये जाने से राज्य के भीतर की सिवाई का औसत कम रहा। फिर भी बार-बार लिखा-पढ़ी होने के फलस्वक्षप ई० स० १६३१ में राज्य की पहले से अधिक अर्थात् ७११२ एकड़ भूमि घगगर नहर-हारा सींची गई थी।

राजपूताने के राज्यों में केवल बीकानेर में ही नहरों-द्वारा सिचाई का प्रबन्ध किया गया है। धग्गर (हाकड़ा) की नहर नहरें का उल्लेख ऊपर श्रा चुका है।

पश्चिमी यमुना नहर-पहले इस नहर का एक अंश 'फ़ीरोजशाह

<sup>(</sup>१) इसके प्राचीन सूखे मार्ग का अब भी पता चलता है। पहले यह राज्य में प्रवेश करने के बाद स्रतगढ़, अनुपगढ़ आदि स्थानों के पास से होती हुई मावलपुर राज्य के मिनसिनाबाद इलाके से गुज़रकर सिन्धु से जा मिळती थी।



महर' के नाम से प्रसिद्ध था, जिससे बीकानेर राज्य में २० मील तक सिचाई का कार्य होता था। बीच में इस राज्य में इस नहर का पानी झाना बन्द कर दिया गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद भाद्रा तहसील की ४६० एकड़ भूमि इससे सींची जाने की अनुमित पंजाब सरकार ने दी है।

गंग नहर—कई वर्षों की लिखा पढ़ी के बाद पंजाब, भावलपुर और शिकानेर राज्यों के बीच सतलज नदी से नहर काटकर बीकानेर राज्य में लेजाने के सम्बन्ध में ई० स० १६२० ता० ४ सितम्बर (वि० सं० १६७७ भाद्रपद वदि ६) को एक इक्ररारनामा हुआ, जिसके अनुसार नहर बनकर सम्पूर्ण होने पर ई० स० १६२७ ता० २६ अक्टोबर (वि० सं० १६८४ कार्तिक सुदि १) को भारत के तत्कालीन वाइसराय लाई इर्विन-द्वारा बड़े समारोह के साथ इसका उद्घाटन करवाया गया।

गंगनदर फ़ीरोजपुर केंटोन्मेंट के पास सतलज से निकाली गई है और पंजाब में होती हुई खबखां के पास यह बीकानेर राज्य में प्रवेश करती 🕏 । राज्य में प्रवेश करने के बाद शिवपुर, गंगानगर, जोरावरपुर, पद्मपुर, रायसिंहनगर और सरूपसर के पास होती हुई यह अनुपगढ़ तक आई है तथा इसकी शाखा-प्रशाखापं पश्चिमी भाग में दूर-दूर तक फैली हुई हैं। मुख्य नहर की लम्बाई फ़ी ोजपुर से शिवपुर तक =४ भील है और राज्य के भीतर की प्रमुख नहर तथा इसकी शाखा-प्रशाखाओं की कुल लम्बाई ४६६ मील है। इसके बनवाने में राज्य के लगभग ३ करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। **भारम्भ की पांच मील की लम्बाई को छोडकर शिवपूर तक ( = ० मील )** यह नहर सीमेंट से पक्की बनी हुई है। सीमेंट से पक्की बनी हुई इतनी समबी नहर संसार में दसरी कोई नहीं है। ई० स० १६३०-३१ में खरीफ़ भीर रबी की सम्मिलित फुसलों में ३४१२४७ एकड़ भूमि इसके द्वारा सींची गई थी। इसके बन जाने से राज्य का कितना एक उत्तरी प्रदेश उपजाऊ हो गया है, जिससे राज्य की आय में भी पर्याप्त बुद्धि हो गई है। वर्तमान नरेश महाराजा सर गंगासिंहजी का यह भगीरथ प्रयत्न राज्य के किए बड़ा लाभदायक हुआ है, क्योंकि इससे प्रजा का हित होने के साध

ही राज्य की प्रति वर्ष श्रमुमान तीस लाख रुपये खर्च निकालकर आय वड़ी है। नहर-द्वारा सींची जानेवाली पड़त भूमि का मालिकाना हक आदि वेंचने की आय श्रमुमान साढ़े पांच करोड़ रुपये कूंती गई है, जिसमें से ई॰ स॰ १६३१ तक ढाई करोड़ से कुछ श्रधिक रुपये वसूल हो चुके हैं।

बीकानेर राज्य में बड़ी भील कोई नहीं है। मीठे श्रीर **बारे पानी**कोलें की छोटी छोटी भीलें नीचे लिखे अनुसार हैं—

१—गजनेर—वीकानेर से २० मील दिल्या-पश्चिम में यह मीठे पानी की भील उल्लेखनीय है। इसमें पश्चिम के ऊंचाईवाले प्रदेश से आया हुआ वर्षा का पानी जमा होता है और इसकी लंबाई चौड़ाई कमशः है और है मील है। इसका जल रोगोत्पादक है। ऐसा प्रसिद्ध है कि महाराजा गजसिंह के समय जोधपुरवालों की चढ़ाई होने पर उस(गजसिंह)ने इसमें विष उलवा दियाथा, जिसका मभाव अब तक विद्यमान है और लगातार कुछ दिनों तक इसका जल सेवन करने से लोग बीमार पड़जाते हैं। इसके पास ही महाराजा साहब के भव्य महल, मनोहर-उद्यान और शिकार की कोदियां (Shooting Boxes) बनी हुई हैं। यहां भड़-तीतर आदि पिह्मियों की शिकार अधिकता से होती है। इस तालाब से कुछ दूर दूसरा बांध बांधा गया है, जिसमें से आवश्यकता होने पर जल इस भील में लेने की व्यवस्था की गई है।

२—कोलायत—गजनेर से १० मील दिल्लाग्पश्चिम में कोलायत नामक पवित्र स्थान में एक और छोटी सील है, जो पुष्कर के समान पवित्र मानी जाती है। यह भी वर्षा के जल पर निर्भर है और कम वर्षा होने पर सूख भी जाती है। इसके किनारों पर मंदिर, धर्मशालाएं और पक्के घाट बने हुए हैं। यहां पर कपिलेश्वर मुनि का आश्रम था ऐसा माना जाता है और इसी से इसका माहात्म्य अधिक बढ़ गया है। कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर होनेथाले मेले में नेपाल आदि दूर दूर के स्थानों के यात्री यहां श्राते हैं।

३--छापर-सुजानगढ़ ज़िले की इस खारे पानी की भील से पहले नमक बनाया जाता था, जो अंग्रेज़ सरकार के साथ के ई० स० १८७६ (वि० सं० १६३४) के इक्ररारनामें के श्रानुसार अब बंद कर दिया गया है। यह सगभग छः मोल लम्बी श्रीर दो मील चौड़ी भील है, परन्तु इसकी गहराई इतनी कम है कि उष्णकाल के प्रारम्भ में ही बहुत कुछ सुख जाती है।

४—त्यूणकरणसर—राजधानी से पचास भील उत्तर-पूर्व में खारे पानी की यह दूसरी भील हैं। यहां भी पहले नमक बनता था, पर श्रव बह बन्द है।

इनके श्रांतिरिक्त दिल्ला-पश्चिमी हिस्से में मढ़ गांव के पास एक तालाय थोड़े समय पूर्व ही बनाया गया है, जिससे ४४० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। पिलाप गांव के पास भी नया तालाव बनाया गया है, जो गंगसरोवर कहलाता है। इस भील से कई हज़ार बीघा ज़मीन की सिंचाई होती है और वहां वर्तमान महाराजा साहब के नाम पर गंगापुरा नामक नवीन गांव बस गया है। कोड़मदेसर के तालाव का बांध नये लिरे से ऊंचा बनाया गया है और उसमें दो जगहों से जल लाने की नई व्यवस्था की गई है तथा वहां सुन्दर महल भी है।

यहां की जल-वायु सुखी, परन्तु अधिकतर आरोग्यप्रद है । गर्मी मं अधिक गर्मी और सर्दी में अधिक सर्दी पड़ना यहां की विशेषता है।

इसी कारण मई, जून श्रीर जुलाई मास में यहां 'लू'
(गर्म हवा) बहुत ज़ोरों से चलती हैं, जिससे रेत के
टीले उड़-उड़ कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लग जाते हैं। उन दिनों
सूर्य की धूप इतनी श्रसहा हो जाती है कि यहां के देशवासी भी दोपहर
को घर से बाहर निकलते हुए भय खाते हैं। कभी कभी गर्मी बहुत बढ़ने
पर लोगों की श्रकाल मृत्यु भी हो जाती है। बहुधा लोग घरों के नीचे के
भाग में तहसाने बनवा लेते हैं, जो ठंढे रहते हैं श्रीर गर्मी की विशेषता होने
पर वे उनमें चले जाते हैं। कड़ी ज़मीन की श्रपेद्या रेता शीव्रता से ठंढा हो
जाता है, इसलिए गर्मी के दिनों में भी रात के समय यहां ठंढक रहती है।

शीतकाल में यहां इतनी सर्दी पड़ती है कि पेड़ और पीधे बहुधा

पाले के कारण नष्ट हो जाते हैं। ई० स० १८०८ के नवम्बर (बि० सं० १८६४ मार्गशीर्प) मास में जब मॉनस्टुअर्ट एिकनस्टन कावुल जाता हुआ इधर से होकर गुज़रा था, उस समय सर्दी के कारण उसका बहुत जुकसान हुआ। केवल एक दिन में नाथूसर में उसके तीस सिपाही बीमार पड़ गये और बीकानेर में एक सप्ताह में ४० आदमी अकाल मृत्यु के शिकार हुए। इसी प्रकार लेफिडनेंड बोइलो (Boileaw) ने, जो ई० स० १८३४ (बि० सं० १८६१-६२) में यहां आया था, शीतकाल में कड़ी सर्दी का अनुभव किया। उसने देखा कि फ़र्यं मास में भी तालाबों की सतह पर बरफ जम गई थी और उसके खेमे के वर्तनों का पानी भी जम गया था। मई में उसने तथा उसके साथ का एक भी आदमी बीमार न पड़ा।

उष्णुकाल में चीकानेर राज्य में गर्मा कभी कभी १२३° डिगरी तक पहुंच जाती है और सर्दा में ३१° डिगरी तक घट जाती है।

बीकानेर में रेगिस्तान की अधिकता होने से कुएं श्रीर छोटे-छोटे तालाबों का महत्व बहुत श्रधिक है। जहां कहीं कुश्रां खोदने की सुविधा . हुई श्रथवा पानी जमा होने का स्थानमिला, श्रारम्भ

कुर्ध मं वहां पर ही बस्ती बस गई। यही कारण है कि बीकानेर के श्रिधकांश स्थानों के नामों के साथ 'सर' जुड़ा हुआ मिलता है, जैसे कोड़मदेसर, नौरंगदेसर, ल्एाकरण्सर आदि। इससे आशय यही है कि उन स्थानों में कुएं अथवा तालाव हैं। कुश्रों के महत्व का एक कारण यह भी है कि पहले जब भी इस देश पर आक्रमण् होता था, तो आक्रमण्कारी कुश्रों के स्थानों पर अपना अधिकार जमाने का सर्व-प्रथम प्रयन्न करते थे। श्रिधिकतर कुएं यहां २०० या उससे अधिक फुट गहरे हैं, जिनका पानी बहुधा मुखादु और स्वास्थ्यकर है। डाक्टर मूर को नाटवा नामक गांव में कुश्रां खुदवाते समय ४०० फुट नीचे पानी मिला था। कुछ स्थानों में कुएं बहुत कम गहरे अर्थात् २० फुट गहरे हैं। जयपुर राज्य की सीमा की तरफ़ पानी बहुधा अच्छा और आरोग्यपद मिलता है।

जैसलमेर को छोड़कर राजपूताने के अन्य राज्यों की अपेक्षा बीकानेर राज्य में सब से कम बर्या होती है, जिसका कारण राज्य में पहाड़ों का अभाव है। ई० स०१६१२-१३ से लगा-कर १६३१-३२ के बीच राज्य की वर्षा का श्रीसत

१० इंच से कुछ अधिक रहा है। सब से अधिक जलवृष्टि बीकानेर के पूर्वी और दिल्ला पूर्वी भागों में भाद्रा, चूक और सुजानगढ़ के आस-पास होती है। यहां का औसत १३ और १४ इंच के बीच है। इनके निकटवर्ती नीहर, राजगढ़, रतनगढ़ आदि स्थानों में औसत ११ और १२ इंच के बीच रहता है। राजधानी तथा राज्य के मध्यवर्ती भाग में वर्षा का औसत १० और ११ इंच के बीच हैं। सुदूर पिक्षमी हिस्से में अनुपगढ़ के आस-पास वर्षा सब से कम होती है। अधिक से अधिक यहां वर्षा ७ और म इंच के बीच होती है। शेष स्थानों में औसत १ और १० इंच के बीच हैं। ई० स० १६१२ और १६३२ के बीच सब से अधिक वर्षा ई० स० १६१६-१७ में सुजानगढ़ में अगीब ४० इंच और सब से कम वर्षा ई० स० १६१७-१० में सुजानगढ़ में आधि इंच से कुछ अधिक हुई थी।

वर्षाकाल में वीकानेर राज्य का प्राकृतिक सौन्दर्य बढ़ जाता है। पानी बरस जाने पर अधिकांश स्थानों में हरियाली हो जाती है, जो देखते ही बनती है।

राज्य का श्रिधिकांश हिस्सा श्रवंली पर्वत के उत्तर श्रीर उत्तर-पश्चिम में फैली हुई अनुपजाऊ तथा जलविहीन मरुभूमि का ही एक श्रंश है। इसी प्रकार दिल्लिणी, मध्यवर्ता एवं पश्चिमीय भाग रेतीली भूमि का मैदान है, जिसके बीच में जगह-जगह रेत के टीले हैं, जो कहीं-कहीं बहुत ऊंचे हो गये हैं। राजधानी के दिल्लिण-पश्चिम में मगरा नाम की पथरीली भूमि है जहां श्रव्छी वर्षा हो जाने पर किसी प्रकार श्रव्छी पैदाबार हो जाती है। इसके उत्तर श्रर्थात् श्रन्पगढ़ के दिल्लिण-पश्चिम में एक विशाल भू-भाग है, जिसे 'चितरंग' कहते हैं। कुद्रती ज्ञार षहुतायत से होने के कारण यह भूमि भी खेती के योग्य नहीं है। फिर भी यहां सज्जी और लाणा के पौधे अधिकता से होते हैं। घगर से परे राज्य का सब से उपजाऊ भाग मिलता है, क्योंकि उधर की भूमि कमशः उत्तर की तरफ़ अधिक समतल और कम रेतीली होती गई है। अनुपगढ़ और स्रतगढ़ के उत्तर की भूमि एक प्रकार की चिकनी मिट्टी की बनी है, जिसको लोग 'बग्गी' कहते हैं। 'काठी' भूमि हनुमानगढ़ के ऊपरी भाग से हिसार तक फैली हुई है। इसका रंग कुछ पीलापन लिये हुए है और जल सोखने में अच्छी होने के कारण ठीक सिंचाई होने पर यहां उत्तम पैदाबार हो सकती है। नौहर और भाद्रा तहसीलों की भूमि काफ़ी समतल और उपजाऊ है। राज्य के पश्चिम और दिल्लाए पश्चिम में मुख्य रेगिस्तान है।

राज्य के अधिकांश भागों में केवल एक ही फ़सल खरीफ़ की होती है और मुख्यतः वाजरा, मोट, जवार तिल और कुछ रुई की खेती की जाती हैं। रवी की फ़सल अर्थात् गेहं, जो, चना, सरसों आदि की पैदाबार पहले सूरतगढ़ निज़ामत के उत्तरी और रिणी निज़ामत के पूर्वी भागों में ही सीमित थी, परन्तु अब हाक ड़ा तथा गंगनहर के आ जाने से उधर दोतों फ़सलें होने लगी हैं। नहर से सीची जानेवाली भूमि में पंजाब की भांति गन्ना, रुई, गेहं, मका आदि भी अब पैदा होने लगे हैं।

खरीफ़ की फ़सल यहां प्रमुख गिनी जाती है, क्योंकि श्रम इत्यादि के लिए लोग इसी पर निर्भर रहते हैं और इस फ़सल का श्रीसत भी रबी की फ़सल से कई भुना श्रिथक है। यहां के गांव एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर बसने के कारण एक बार खरीफ़ की फ़सल न होने से विशेष जुक़सान नहीं होता, जब तक कि उसके पहले भी लगातार कई बार कहत न पड़ चुका हो।

बाजरा यहां की मुख्य पैदाबार है, जो यहां बहुतायत से श्रीर भारुछी जात का होता है। इसके बाद मोट है। गेहं सुजानगढ़ के श्रास पास वर्षा के जल से तर होजानेवाली 'नासी' में श्रीर नहरों के लेशों में होता है। कई स्थानों में कपास और सन की खेती होती है और भादा, सुजानगढ़ तथा राजगढ़ की तहसीलों में हलकी जात का तमाखू भी पैदा होता है।

यहां के प्रमुख फल मतीरा (तरवृज) श्रीर ककड़ी हैं। मतीरा यहां श्रव्छी जाति का श्रीर बहुतायत से होता है तथा मौसिम के समय जानवरों तक को खिलाया जाता है। बड़े मतीरे तो वृत्त में २ या ४ फुट तक के होते हैं। श्रव नहरों के श्रा जाने से जल की सुविधा हो जाने के कारण नारंगी, नींबू, श्रनार, श्रमकर, केले श्राहि फल भी पैदा होने लगे हैं। शाकों में मूली, गाजर, प्याज श्राहि सरसता से उत्पन्न किये जाते हैं।

बीकानेर राज्य में कोई सघन जंगल नहीं है और जल की कमी के कारण पेड़ भी यहां कम हैं। साधारणतया यहां 'लेजड़ा' (शमी) के बृज्ञ बहुतायत से होते हैं। उसकी फलियां, छाल तथा पित्तयां चौपाये खाते हैं। भीपण अकाल पड़ने पर कभी-कभी यहां के निर्धन लोग भी उन्हें खाते हैं। भीपण अकाल पड़ने पर कभी-कभी यहां के निर्धन लोग भी उन्हें खाते हैं। 'जाल' के बृज्ञों की भी यहां विशेषता है, जो हनुमानगढ़ और स्रतगढ़ की तरफ़ बहुतायत से होते हैं। सूड़सर और कई अन्य जगहों में नीम, शीशम तथा पीपल के पेड़ भी मिलते हैं। राजधानी में भी बेर और नीम आदि के पेड़ हैं। रेत के टीलों पर बबूल के पेड़ पाये जाते हैं, जिनका हनुमानगढ़ के पास घग्गर नदी के सूखे स्थल में क़रीब दस मील लम्बा और दो से चार मील तक चौड़ा पक विशाल जंगल है। रतनगढ़ आदि के आस-पास रोपड़ा के बृज्ञ हैं। इसकी लकड़ी अच्छी होती है और पक्के मकानों के बनाने में काम में आती है।

छोटी जाति के पौधों में फोग, वृई, श्राक श्रादि का नाम लिया जा सकता है, जो स्वतः ही उग श्राते हैं। इनकी लकड़ी जलाने तथा भोंपड़ियां बनाने के काम में श्राती है। तहसील स्रतगढ़ एवं श्रनोपगढ़ में एक और पौथा अपने-श्राप उग श्राता है, जिसको 'सज़ी' कहते हैं। इसको जलाकर अर्क निकालने से सज्जी बनती है। उससे निकला हुआ सोड़ा निम्न थेणी का होता है।

थोड़ी सी वर्षा हो जाने पर भी यहां घास अच्छी उग आती है। हनुमानगढ एवं सुरतगढ़ में घास अब्छी, बड़ी और कई प्रकार की होती है, जिनको 'सेवण', 'धामन' आदि कहते हैं। घास सजानगढ में 'गंडील' घास श्रधिक होती है। राज्य भर में, प्रधानतया द्विणी भाग में, 'भुरट' नाम की चिपटनेत्राली घास बहुतायत से उत्पन्न होशी है। इसी 'भूरट' नाम की घास की श्रविकता के कारण पिछली फ़ारसी तवारीखों अहि में कहीं कहीं बीकानेर के नरेशों को 'भरिया' भी लिखा भिलता है । इसका कारण यह है कि बादशाह श्रीरंगज़ेव महाराजा कर्णसिंह से नाराज़ था, जिससे वह उसे 'भूरिटया' कहा करताथा। अतएव यह शब्द कुछ समय तक बीकानेर के राजाओं के जिए प्रचलित हो गया था। श्रकाल के दिनों में लोग इसके बीजों को पीलकर उनसे रोटी बनाते हैं। राज्य में और भी कई प्रकार की घास होती है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। वर्षा-ऋत् में तरह-तरह की घास उग आने के कारण ही बीकानेर के प्राकृतिक सीन्दर्य में अभिवृद्धि हो जाती है।

इस राज्य में पहाड़ और जंगल न होने के कारण शेर, चीने, रोंछ आदि भयद्वर जन्तु तो नहीं हैं, पर जरख, रोम (नीलगाय) आदि प्रायः जंगला जानवर और पशुपची मिल जाते हैं। राज्य भर में घास अच्छी होती है, जिससे गाय, बेल, भेंस, घोड़े, ऊंट, भेड़, बकरी आदि चौपाये सब जगह अधिकता से पाल जाते हैं। ऊंट यहां का बड़े काम का जानवर है और सवारी, बोमा ढोने, जल लाने, हल चलाने आदि का कार्य उससे लिया जाता है। जंगली पशुओं में अनूपगढ़ और रायसिंहनगर के तहसीलों में कभी-कभी गोरखर (जंगली गधा) भी मिल जाते हैं। हिरन यहां बहुतायत से पाये जाते हैं। छापर, सुजानगढ़, सूरतगढ़ और हुमानगढ़ तहसीलों में अधवा जहां कहीं भी पानी सुलभ है, वहां इनकी

संख्या अधिक है। इनकी दो जातियां चीखले और काले हैं। चीखले सब ही जगह होते हैं और काले उपरोक्त स्थानों में। इनका शिकार करना राज्य की ओर से चेंजिंत होने के कारण ही इनकी तादाद दिन-दिन बढ़ती जा रही है। घग्गर के बहाब तथा गजनेर के पास दोनों जातियों के हिरन और चीतल भी मिलते हैं। चीकानेर राज्य में सूश्रर और भेड़िये भी पाये जाते हैं, जो कभी कभी बहुत हानि पहुंचाते हैं। भेड़िये को मारनेवाले को राज्य की तरफ़ से इनाम भी दिया जाता है। छोटे जानवरों में लोमड़ी, खरगोश, सांप आदि अधिक संख्या में हैं।

पित्रयों में भूरे रंग के तीतर, गोडावण (Bustard), बटबड़ (Sand-grouse) आदि पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त बड़ी बटबड़ (Imperial Sand-grouse), बटेर (Quail), जाय (Snipe), कुंज, तिलोर (Houbara) आदि पची भी मिल जाते हैं। सर्दी के मौसिम में कोलायत और गजनेर के तालावों में दूर-दूर से जंगली बतसें आ जाती हैं। तहसील हनुमानगढ़ में नाली के किनारे कुंज (क्रोंच) आदि कई प्रकार के पची होते हैं, जिनका शिकार किया जाता है।

प्रायः समस्त देश कच्छ की खाड़ी से उड़कर आनेवाले रेत के टीलों से भरा हुआ है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। यहां पहाड़ियों का अभाव है तथापि कोलायत और गजनेर की सानें रेतीली सतह के नीचे से पत्थरों के बड़े-बड़े दुकड़े,

चूने के कंकड़ तथा कई प्रकार की मिट्टी मिल जाती है, जो मकान बनवाने के काम में आती है। मीठा चूना भी रियासत के बहुत से भागों में मिल जाता है। इसके लिए सरदारशहर, जामसर आदि स्थान उल्लेखनीय हैं तथा यह राजधानी के आस-पास भी मिलता है। यह वहां मिलनेवाली एक प्रकार की चिकनी मिट्टी को जलाकर बनाया जाता है। दक्तिण-पश्चिम के मढ़ और पलाना नामक गांव में तथा गजनेर के पास मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति यहां लगभग १००० टन है, जिसमें से ८४० टन पंजाब आदि स्थानों में बिकी के लिए भेज दी जाती है। लोग इसे सिर

धोने के काम में लाते हैं। पंजाब में इसके सुन्दर बर्तन आदि भी बनते हैं। कहते हैं कि एक शताब्दी पूर्व कच्छु की औरतें अपने सौन्दर्थ की बृद्धि के लिए कभी कभी इसे खाया करती थीं। राजधानी से १४ मील दिवाण-पश्चिम में पलाना में कोयला निकाला जाता है। ई० स० १८६६ (वि॰ सं० १६४३) में वहां एक कुआं कोदते समय इस खान का पता लगा था और ई० स० १८६८ (वि० सं० १६४४) में यहां से कोयला निकालने का कार्य प्रारम्भ हुआ। तब से इस व्यवसाय की उत्तरोत्तर वृद्धि ही होती रही है। यहां का कोयला हलकी जाति का होता है और प्रधानतया राज्य के 'पिलक वर्म्स डिपार्टमेंट' द्वारा काम में लिया जाता है तथा कुछु पंजाब को भी भेजा जाता है। इस खान से लगभग २४० मनुष्यों की जीविका चलती है।

राजधानी से ४२ मील पूर्वोत्तर में दुलमेरा नामक स्थान के निकट लालरंग का अध्युत्तम पत्थर पाया जाता है, जिसके मुलायम होने के कारण इसपर खुदाई का काम अच्छा होता है। राज्य के लालगढ़ नामक भव्य महल, 'विक्टोरिया मेमोरियल क्रब' आदि कई भवनों तथा शहर के भीतर के श्रीमंतों के कई खुन्दर मकानों का निर्माण इसी पत्थर से हुआ है। यह पत्थर भावलपुर, भटिंडा आदि स्थानों को भी भेजा जाता है। सुजानगढ़ तहसील में भी एक प्रकार का पत्थर निकलता है, परन्तु उतना अच्छा न होने के कारण बह केवल स्थानीय व्यवहार में ही आता है।

महाराजा गर्जासंह के राजत्वकाल (ई० स० १७४३=वि० सं० १८१०) में बीदासर के निकट दड़ीबा गांव में तांबे की खान का पता चला था, जिसकी खुदाई उसी समय श्रारम्भ कर दी गई थी, परन्तु यह खान लाभदायक सिद्ध न होने के कारण बाद में बन्द कर दी गई।

<sup>(</sup>१) टॉड ने दो तांबे की खानों का राज्य में पता चलना लिखा है। एक वीरमसर में तथा दूसरी बीदासर में। इनमें से पहली लाभदायक न होने से धौर दूसरी तीस वर्ष में ख़त्म हो जाने पर बन्द कर दी गई।

बीकानेर और हनुमानगढ़ यहां के प्रधान किले हैं। इनके अति-रिक्त राज्य में और भी कई जगह छोटे-छोटे किले (गढ़) हैं।

राज्य के सुदूर उत्तरी भाग में बड़े नाप की 'सदर्न पंजाब रेल्बे' केबल तीन मील तक बीकानेर राज्य की सीमार्मे होकर निकली है। जोधपुर

श्रीर बीकानेर के बीच ई० स० १८६१ (वि० सं० रेल्वे १६४८) के दिसम्बर मास में अंग्रेज़ सरकार के

साथ किये गये इक्ररारनामे के अनुसार छोटे नाप की रेल बनाकर खोली गई थी। ई० स० १६२४ (वि० सं० १६८१) से बीकानेर स्टेट रेल्वे ओधपुर स्टेट रेख्वे से खलग हो गई है। जोधपूर स्टेट रेख्वे के स्टेशन मेडता रोड' से उत्तर में चीलो जंकशन से बीकानेर स्टेट रेटवे ग्रुक होती है और यह चीलो जंक्शन से बीकानेर, दलमेरा, सुरतगढ़ और हनमानगढ़ होती हुई भटिडा तक चली गई है। इसकी कुल लम्बाई लगभग २४० मीज है, जिसमें से क्र**ीव ३३ मील पंजाब की सीमा में प**ड़ती है । इन्त्रमानगढ़ जं≉शन से एक शाखा गंगानगर, रायसिंहनगर श्रीर सरूपसर होती हुई सुरतगढ़ को गई है। सरूपसर से एक दुकड़ा अनुपगढ़ को गया है। इस दिस्से की रेल की लंबाई लगभग १६३ मील है। बीकानेर से दूसरी लंबी लाइन रतनगढ, खुक और सादुलपुर होकर हिसार तक गई है। रतनगढ़ से एक शाखा सुजानगढ़ तक जाकर जोधपुर स्टेट रेख्वे से मिल गई है एवं रतनगढ़ से इसरी शाखा सरदारशहर तक गई है । इनुमानगढ़ से एक शाखा भौहर और भाइा होती हुई सादुलपुर में हिसार जानेवाली लाइन से मिली है। इस लाइन की लंबाई खगभग १११ मील है। धीकानेर से एक शासा गजनेर होकर श्रीकोलायतजी तक बनवा दी गई है। धीकानेर राज्य के भीतर छोटे नाप की रेटवे लाइन की कुल लंबाई लगभग =२० मील है। इस समय सादलपुर से रेवाड़ी तक १२४ मील लंबी रेल्वे लाइन निकालने

<sup>(</sup>१) फुलेरा जंबरान से कुचामन रोड तक बी० बी० एण्ड० सी० आई० झीर वहां से मेहता रोड तक जोधपुर स्टेट रेल्वे है।

का राज्य का भीर भी विचार है। रेल गाड़ियां बनाने भीर उनकी मरम्मत के लिए राजधानी बीकानेर में एक बड़ा कारखाना है, जिसमें १००० भावमी काम करते हैं।

राजधानी के आस-पास और शहर से गजनेर तथा उसके आगे श्रीकोलायतजी के समीप एवं शिववाड़ी व देवी कुंड तक पक्षी सड़कें बनी हुई हैं। कश्ची सड़कें बहुधा राज्य भर में सर्वत्र हैं, जो चौमासे को छोड़कर अन्य मौसमों में मोटर तथा अन्य गाड़ियों की श्रामद-रफ्त के लिए काम देती हैं।

इस राज्य में मनुष्य गणना अब तक छः बार हुई है। यहां की जन-संख्या ई० स० १८८१ में ४०६०२१, ई० स० १८६१ में ८३१६४४, ई० स० १६०१ में ४८४६२७, ई० स० १६११ में ७००६८३, ई० स० १६२१ में ६४६६८४ छोर ई० स० १६३१ में ६३६२१८ थी, जिसमें ४०११४३ मदे और ४३४०६४ औरतें थीं। इस हिसाब से प्रत्येक वर्ग मील पर ४१ मनुष्यों की आबादी का श्रीतत आता है।

यहां मुख्यतः वैदिक (ब्राह्मण्), जैन, सिक्ख और इस्लाम धर्म के माननेवालों की संख्या अधिक है। ईसाई, आर्यसमाजी और पारसी धर्म के अनुयायी भी यहां थोड़े बहुत हैं। वैदिक धर्म के माननेवालों में शैव, वैष्णव, शाक आदि अनेक भेद हैं, जिनमें से यहां वैष्ण्यों की संख्या अधिक है। जैन धर्म में खेताम्बर, दिगम्बर और धानकवासी (दूं दिया) आदि भेद हैं, जिनमें धानकवासियों की संख्या प्यादा है। इस्लाम धर्म के अनुयायियों के दो भेद शिया और सुन्नी हैं। इनमें से इस राज्य में सुन्नियों की संख्या अधिक है। मुसलमानों में अधिकांश राजपूतों के वंशज हैं, जो मुसलमान हो गये हैं और उनके यहां अब तक कई हिन्दू रीति-रिवाज प्रचलित हैं। इनके अतिरिक्त

<sup>(</sup>१) इस वर्ष में जन-संख्या में इतनी कमी होने का कारणा है० स॰ १८६६-१६०० (वि० सं॰ १६५६) का भीषण स्रकाछ था।

यहां अलखिगिरि' नाम का नवीन मत भी प्रचलित है तथा विसनोर्रे नाम का दूसरा मत भी हिन्दुओं में विद्यमान है।

(१) यह धर्म लालगिरि नाम के एक चमार व्यक्ति ने चलाया था, जो चीकानेर राज्य के सल्लखनिया स्थान का रहनेवाला था । पांच वर्ष की खबस्था में इसे एक मारा। ने खेजाकर धोखे से अपना चेला बना लिया था। पन्द्रह वर्ष बाद कौटने पर बाद उसे उसके नीच जाति के होने का प्रमाण मिला तो उसने खालगिरि का परित्याग कर दिया । ई ० स ० १८३० ( वि० सं० १८८७ ) में जाजगिति बीकानेर आया और यह किसे के पश्चिमी फाटक के पास कटी बनाकर बारह वर्ष तक वहां रहा । महाहाजा रानसिंह के तीर्थ यात्रा के खिए जाने पर वह भी उसके साथ गया। वहां से क्षींटमे पर उसने अपनी जन्म-भूमि में एक अच्छा कुआं खुदवाया और उसके बाद बीकानेर में बाकर 'बलख' की उपासना का प्रचार करने सगा। कब ही दिनों में उसके बनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। उसका प्रधान शिष्य लच्छीराम था, जिसने बीकानेर में 'बाह्यल-सागर' नाम का कुन्नां बनवाया । उपासना के सम्बन्ध में महाराजा की बाज़ा न मातने के कारण जालगिरि राज्य से निकाल दिया गया. तबवह जयपुर जाकर रहने लगा धौर दसके शिष्य उसकी ब्राज्ञानुसार भगवा वस पहनने लगे । महाराजा सरदारसिंह ने जब इस धर्म का प्रचार बहुत बढ़ता देखा तो उसने इसके माननेदालों को राज्य से बाहर निकल जाने की बाज़ा दी, जिसपर बहतों ने इस मत का परित्याग कर दिया. परन्तु जच्छीराम दह रहा। ई० स० १८६६-६७ (वि० सं० १६२३) में कच्छीराम के पुत्र मानमल के मंत्री पर पर नियक होने पर इस धर्म का फिर ज़ोर बढ़ा और लाखिगिरि भी बीकानेर जीटकर स्वतन्त्रता के साथ इसका प्रचार करने लगा । अजलागिरि सत के अनुयायी बहुधा साधु के वेष में रहते और भिका से जीवन निर्वाह करते हैं. परन्त कई गृहस्य भी हैं। ये जैन तीर्थंकरों की उपासना तो नहीं करते पर अपना अर्म उससे मिलता-जुलता होने के कारण अपने को जैनों की शाखा मानते और जैन तीर्थंकरीं का धावर करते हैं।

(२) विसनोई मत के प्रवर्तक श्रांभा नामक सिद्ध का वि० सं० १४० मं ६० स० १४४१) में पीपासर में जन्म होना माना जाता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि उसको जंगस में गुरु गोरखनाथ मिला, जिससे उसको सिद्धि प्राप्त हुई। वह परमार जाति का राजपूत था। उसने अकाल क समय बहुतसे आहां सादि का सब देकर पोषणा किया। उसने वीस तथा नव (उन्तीस) वातों की अपने सनुवाधियों को शिका दी, जिससे वे 'विसनोई' कहलाने लगे।

उसके शिष्य सिद्धान्सरूप से दसकी बताबाई हुई बीस बीर नव ( उन्तीखः)

ई० स० १६३१ (वि० सं०१६८७) की मनुष्यगणना के अनुसार भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बियों की संख्या नीचे लिखे अनुसार है—

हिन्दू ७६४३२६; इनमें ब्राह्मण धर्म को माननेवाले ७२१६२६, भार्य (श्रार्यसमाजी) ३१२४, ब्राह्मो और देवसमाजी ३३, सिक्स ४०४६६

बातों को मानते हैं, जिनमें से मुख्य ये हैं-

रजस्वला होने पर सी पांच दिन तक श्रवण रहे।

प्रसव होने पर पुरुष ची से एक मास तक दूर रहे चौर ची चाग, जस आदि को न छुए।

प्रसी-गमन और बाबच न करे।

रसोई अपने हाथ की बनाई हुई खावे और अल झानकर पिये।

सूठ कभी न बोस्ने । चोरी न करें । इरा बृक्त न कार्ट । किसी प्रकार की जीव हिंसा न करें । अन्य न पिये और नशामात्र न करें ।

अमावास्या का व्रत रक्ले । विष्णु की भक्ति करे । प्रतिदिन अग्नि में भी काल-कर हवन करे । पांच समय ईश्वर का स्मरण करे और संध्या समय आरती करे । नील से रंगा हुआ वस्त्र न पहने आदि ।

उसके उपदेशों का फल यह हुआ कि जाटों के अतिरिक्त इतर जातियों के बहुत से लोग भी आकर उसके अनुयायां होने लगे। गुरु नानक की मांति उसने भी हिन्दू और मुसलमानों में ऐक्य स्थापित करने के लिए मुसलमानी अर्म की कुछ बातें अपने यहां जारी की, यथा —

मरने पर शव को गाइः जावे । सारा सिर मुंडावे और चोटी न स्वस्ते । मंह पर दादी रक्से ।

जांमा की मृत्यु वि० सं० १४ मा ( ई० स० १४२६ ) में होना बतलाते हैं। बीकानेर राज्य के सालवे गांव में उसकी मृत्यु होने पर रेत के घोरे में ( जहां वह रहता था ) उसके शव को गांवा गया। उस जगह उसकी स्मृति में एक मंदिर बना है और प्रति वर्ष फाल्गुन विद १३ के बास-पास वहां मेला होता है, जिसमें दूर-दूर सं विस्तोई बाकर सम्मिकित होते हैं। वे कोग वहां हवन करते हैं और अपनी जाति के भगवां को भी वहीं मिटाते हैं। बीकानेर राज्य के बातिरिक्त जोधपुर, उदयपुर बादि राज्यों में भी विस्तोई रहते हैं बौर उनमें विधवा की का पुनर्विवाह भी होता है।

श्रीर जैन २८७७३ हैं। मुसलमान १४१४७८, ईसाई २६८ श्रीर पारसी १६ हैं।

दिन्दुकों में ब्राह्मण, राजपूत, महाजन, जत्री, कायस्थ, जाट, चारण, माट, सुनार, द्रोगा, द्र्जीं, लुहार, खाती (बढ़ई), कुम्हार, तेली, माली, नाई, धोमी, गुजर, झहीर, वैरागी, गोसाई, स्वामी, जातियां हाकोत, कलाल, लखेरा, छोंपा, सेवक, भगत, भड़मूंजा, रैगर, मोची, चमार झादि कई जातियां हैं। ब्राह्मण, महाजन झादि कई जातियों की झनेक उपजातियां भी बन गई हैं, जिनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं होता। ब्राह्मणों की कई उपजातियों में तो परस्पर मोजन-व्यवहार भी नहीं है। जंगली जातियों में मीखे, बाबरी, थोरी झादि हैं। ये लोग पहले चोरी और इकेती झिक किया करते थे, पर अब सेती और मज़दूरी करने लगे हैं, तो भी दुष्काल में आपना पुराना पेशा नहीं छोड़ने। मुसलमानों में शेख, सैयद, मुगल, पठान, कायमजानी, राठ रे,

<sup>(</sup>१) कायमज़ानी पहले चौहान राजपूत ये और रेखावाटी के आस-पास के निवासी थे। मुंहणोत नैयाती ने जिला है—''दिसार का फौजदार सैयद नासिर उन (चौहानों) पर चढ़ आया और दरेश को लूटा। वहां की प्रजा भागी और केवल दो बाखक (एक चौहान राजपूत और दूसरा जाट) उस गांव में रह गये, जिनको उसने अपने साथ छे छिया। फिर उस (नासिर) ने उनकी परविरेश की। सैयद नासिर की ख़खु होने पर वे दोनों जबके दिल्ली के सुलतान बहुछोछ लोड़ी के पास उपस्थित किये गये। इसपर उक्त सुलतान ने उस राजपूत जबके (करमसी) को सुलबमान बनाकर क्रायमखां नाम रक्खा (क्यात; प्रथम भाग; पृ० ११६)।'' जयपुर राज्य के शेखावाटी में फूंमल्यू और फतहपुर पर बहुत दिनों तक कायमखां के वंशजों का अधिकार रहा तथा अप भी वहां उसके वंशज निवास करते हैं, जो काव बज़ाती कहलाते हैं। उनके बहुतसे रीति-रिवाज हिन्दुओं के समान हैं और पुरोहित भी बाहाल हैं, परन्तु अब वे अपने प्राचीन हिन्दू संस्कारों को मिटाते जाते हैं।

<sup>(</sup>२) राठ या राट भी एक बहुत प्राचीन जाति है, जिसको प्राचीन काल में 'आरह' कहते थे। इसका दूसरा नाम 'बाह्रीक' (बाहिक) भी था। इस जाति के सी-पुरुषों के रहन-सहन, आचार-विचार आदि की महामारत में बड़ी निंदा की है---

<sup>·····</sup>ऋगरटा नाम बाह्लीका एतेष्वार्यो हि नो बसेत्॥ ४३ ॥

जोदिया', रंगरेज़, निश्ती और कुंज़ड़े आदि कई जातियां हैं।

यहां के लोगों में से श्रिविकांश खेती करते हैं; शेष व्यापार, नौकरी, दस्तकारी, मज़रूरी, श्रथवा लेन-देन का कार्य करते हैं। राज्य के उत्तरी भाग में श्रनू गाढ़ के पश्चिम के लोग बहुया पशुपालन करके श्रपना निर्घाह करते हैं। पीरज़ादे श्रीर राठ जाति के मुसलमानों का यही मुख्य पेशा है। व्यापार करनेताली जातियों में प्रधान महाजन हैं, जो कल कत्ता, बंबई, करांची, बर्मा, सिंगापुर, श्राहि दूर-दूर के स्थानों में जाकर व्यागार करते हैं श्रीर उनमें से बहुत से

...... श्रारट्टा नाम बाह्लीका वर्जनीया विपश्चिता ॥ ४८ ॥
..... श्रारट्टा नाम बाह्लीका नतेष्त्रायों द्यहं वसेत् ॥ ५८ ॥
महामारतः कर्याप्वतं, अध्याय ३७ (कुंमकोयं संस्करण)।

मुसलमानों के राजत्वकाल में इन लोगों को मुसलमान बनाया गया, जो अब 'राठ' कहलाते हैं। वस्तुतः ये लोग पंजाब के एक प्रदेश के निवासी थे और महा-प्रतापी दिख्या के राठोड़ों से विश्कुल ही भिक्ष थे।

(१) जोहियों के लिए प्राचीन लेखों में 'यौधेय' शब्द मिलता है। प्राचीन चित्रप राजवंशों में यह बड़ी बीर जाति थी । बौधेय शब्द 'युधु' धातु से बना है, जिसका सर्थ 'लंबना' है । मौर्य राज्य की स्थापना से भी कई शताब्ही पूर्व होनेवाले प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि ने भी अपने व्याकरण में इस जाति का उल्लेख किया है। इनका मुख निवासस्थान पंजाब था। इन्हीं के नाम से सतलज नदी के दोनों तहीं पर का मानजुद्द राज्य के निकट का प्रदेश 'जोडियावार' कहलाता है । जोहिये राजपूत अब तक पंजाब के हिसार और मोंटगीमरी (साहिवाल ) जिलों में पाये जाते हैं। शाचीन काल में ये लोग सदा स्वतन्त्र रहते थे श्रीर गण-राज्य की भांति इनके श्रलग-श्रलग दलों के मुखिये ही इनके सेनापति और राजा माने जाते थे। महाचत्रप रहदामा के गिरनार के लेख से पाया जाता है कि चत्रियों में बीर का खिलाब धारण करनेवाले बौधेयाँ को उसने नष्ट किया था। उसके पीछे गुसवंशी राजा समुद्रगुस ने इनको अपने श्रधीन किया। पंजाब से दाहीण में बड़ते हुए ये लोग राजपुताने में भी पहुंच गये थे। वे जोग स्वामिकार्तिक के उपासक थे, इसलिए इनके जो सिक्के मिलते हैं, उनमें एक तरफ इनके सेनापति का नाम तथा दूसरी तरफ छः मुखवाली कार्तिकरवामी की मृत्तिं हैं। भरतपुर राज्य के बयाना नगर के पास विजयगढ़ के क्रिन्ने से वि० सं० की बुठी शताब्दी के बास पास की जिपि में इनका एक दूटा हुआ जेख मिला है। वर्समान

बड़े संपन्न भी हो गये हैं। ब्राह्मण विशेषकर पूजा-पाठ तथा पुरोहिताई करते हैं, परन्तु कोई कोई व्यापार, नौकरी और खेती भी करते हैं। कुछ महाजन भी रुपि से ही अपना निर्वाह करते हैं। राजपूनों का मुख्य पेशा सैनिक-सेवा है, किन्तु कई खेती भी करते हैं।

शहरों में पुरुषों की पोशाक बहुधा लंबा अंगरखा या कोट, धोती और पगड़ी है। मुसलमान लोग बहुधा पाजामा, कुरता और पगड़ी, साफ़ा या टोपी पहनते हैं। सम्पन्न व्यक्ति अपनी पगड़ी का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, परन्तु धीरे धीरे अब पगड़ी के स्थान में साफ़े या टोपी का प्रचार बढ़ता जा रहा है। राजकीय पुरुषों में कुछ अब पाजामा अथवा त्रिचिज़, कोट और अंग्रेज़ी टोप का भी व्यवहार करने लगे हैं। ग्रामीण लोग अधिकतर मोटे कपड़े की धोती, बगलबन्दी और फेंटा काम में लाते हैं। क्षियों की पोशाक लहँगा, चोली और दुपट्टा है पर अब तो कलकत्ता आदि बाहरी स्थानों में रहने के कारण कई हिन्दू कियां केवल धोती और कांचली (कंचुकी) पहनने लगी हैं और ऊपर दुपट्टा डाल लेती हैं। मुसलमान औरतों की पोशाक चुस्त पाजामा, लम्बा कुरता और दुपट्टा है। उनमें से कुछ तिलक भी पहनती हैं।

यहां के श्रधिकांश लोगों की भाषा मारवाड़ी (राजस्थानी) है, जो राजपूताने में बोली जानेवाली भाषाओं में मुख्य है । यहां उसके भेद थली,

बीकानेर राज्य के कुछ आग में भी पहले जोहियों का ही निवास था और एक कहाई में मारवाद का राठोद राव वीरम सकलावत (जो राव चूंडा का पिता था) इन जोहियों के हाथ से मारा गया था। राव बीका-द्वारा बीकानेर का राज्य स्थापित होने के पीछे बीकानेर के राजाओं से जोहियों ने कई लदाइयां लदी थीं, जिनका उक्केल यथा-प्रसङ्ग किया जायगा। मुसलमानों का भारत में बाकमण पंजाब के मार्ग से ही हुआ था। उस समय उन्होंने वहां के निवासियों को बल-पूर्वक मुसलमान बना लिया। तब जोहियों ने भी अपना सामृहिक बल हर जाने व मुसलमानों के अत्याचारों से तंग हो कर इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। अब बीकानेर राज्य में जोहिये राजपूत नहीं रहे केवक मुसलमान ही हैं।

वागड़ी तथा शेखावाटी की भाषायें हैं। उत्तरी भाग के कुछ लोग मिश्रित पंजाबी, जिसको 'जाटकी' अर्थात् जाटों की भाषा कहते हैं, बोलते हैं।

यहां की लिपि नागरी है, जो बहुधा घसीट रूप में लिखी आती है। राजकीय दफ्तरों में अंग्रेज़ी का बहुत कुछ सचार है।

भेड़ों की श्रधिकता के कारण यहां उन बहुत होता है, जिसके कम्बल, लोइयां आदि उनी सामान बहुत अच्छे बनते हैं। यहां के ग़लीचे और दिरयां भी प्रसिद्ध हैं। इनके आतिरिक्त हाथी-दक्तकारी हांत की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, लाख से रंगे हुए लकड़ी के खिलीने तथा पलंग के पाये, सोने-चांदी के ज़ेबर, ऊंट के चमड़े के बने हुए सुनहरी काम के तरह-तरह के सुन्दर कुप्पे, ऊंटों की काठियां, लाल मिट्टी के बर्तन आदि यहां बहुत अच्छे बनाये जाते हैं। बीकानेर शहर में बाहर से आनेवाली शकर से बहुत सुन्दर और स्वच्छ मिली तैयार की जाती है, जो बाहर दूर-दूर तक भेजी जाती है। सुआनगढ़ में खुनड़ी की बंधाई का काम भी अच्छा होता है।

पक समय बीकानेर का बाहरी व्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा था और राजगढ़ में दूर-दूर से कारवां (काफ़िले) आकर ठहरते थे। वहां हांसी और हिसार से होती हुई पंजाब तथा काश्मीर की वस्तुपं, पूर्वीय प्रदेशों से दिल्ली तथा रेवाड़ी होकर रेग्रम, महीन कपड़े, नील, चीनी, लोहा और तमाकु; हाडोती और मालवा से अफ़ीम; सिन्ध और मुलतान से गेहूं, चावल, रेग्रम तथा सूखे फल; तथा पाली से मसाले, टिन्, दवाइयां, नारियल और हाथीदांत व्यापार के लिए आते थे। इनमें से कुछ सामान तो राज्य में ही खप जाता था और शेष उधर से गुज़र कर अन्य देशों में चला जाता था, जिससे राहदारी में राज्य को काफ़ी धन मिलता था। ई० स० की अहारहवीं शताब्दी में कई कारणों से वह व्यापार नए हो गया। अब रेल के खुल जाने, मार्गों के झरितत हो जाने

और राहदारी के नियमों में परिवर्तन हो जाने से ज्यापार में पुनः वृद्धि हो गई है। यहां से बाहर जानेवाली वस्तुओं में ऊन, कंबल, दरी, गली वे, मिस्री, सज्जी, सोड़ा, शोरा, मुल्तानी मिट्टी, जमड़ा, तथा पश्चओं में ऊंट, गाय, बैल, मेंस, भेड़, बकरी बादि मुख्य हैं। बाहर से आनेवाली बस्तुओं में पंजाब, सिन्ध, आगरा और जयपुर से घला; बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली से कपड़ा; सिन्ध और अमृतसर से जावल; निवानी, कानपुर, जंदीती और गृज़ीपुर से बीती; जयपुर, जोजपुर और सिन्ध से हई; कोटा और मालवा से अफ़ीम; सिन्य और जयपुर से तमाकृ; बम्बई, कलकत्ता, करांची और पंजाब से लोहा तथा अन्य धातुरं मुख्य हैं। सब सामान रेल-द्वारा आता-जाता है। भिवानी और हिसार के बीच तथा राज्य के उन विभागों में, जहां रेल निकट नहीं है, ऊंट भी माल ढोने के काम में बाता है।

राजधानी को छोड़कर ज्यापार के मुख्य केन्द्र गंगानगर, कर्णुरुन, रायसिंहनगर, गजसिंहनगर, विजयनगर, साद्वलशहर, संगरिया-मंडी, भीका-मंडी, भादा, गीहासर, खूक, डूंगरगढ़, नौहर, राजलदेसर, राजगढ़, रतनगढ़, सरदारशहर, खुजानगढ़ और स्र्रतगढ़ हैं। ज्यापार का पेशा बहुधा अप्रवाल, माहेश्वरी और ओसवाल महाजनों, खिन्नयों, बाह्यखों परंशे सुसलमानों के हाथ में है।

यहां हिन्दुकों के त्योद्दारों में शील-सतमी, अल्यवृतीया, रलाबंधन, दशहरा, दिवाली और होली मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त गनगीर और तीज

(श्रावणी तथा कजली) तियों के मुख्य त्योहार हैं। रस्नावंधन विशेषकर श्राह्मणों का तथा दशहरा स्वियों का त्योहार है। दशहरे के दिन वड़ी धूम-धाम के साथ महाराजा की स्वारी निकलती है। मुसलमानों के श्रमुख त्योहार, मुहर्रम, दोनों ईर्दें (ईदुल्कितर और ईदुल्जुहा) एवं श्वेबरात हैं।

यहां का सब से प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष कार्जिक गुरुपदा केंट के तिम दिनों में श्रीकोलायतजी में होता है और पूर्विमां क्यू दिन मुस्य मानू। जाता है। यहां किपलेश्वर मुनि का आश्रम माना जाने से इस स्थान का महत्व अधिक बढ़ गया है और मेले के दिन हज़ारों यात्री दूर-दूर से यहां आते हैं। उस समय ऊँट, बैल आदि की बिकी बहुत होती है। श्रावण में शिववाड़ी और भाद्रपद में देवीकुंड पर भी बड़े मेले लगते हैं, जो राज्ञवानी के निकट हैं। इनके अतिरिक्त को मदेसर, जैसुला तालाब, हरसोला तालाव और सुजानदेसर में भी मेले लगते हैं, पर वहां विशेष व्यापार नहीं होता। राजधानी बीकानेर में नागणे जीजी और घूणीनाथ के मेले प्रतिवर्ष लगते हैं। नौहर तहसील में गोगामेड़ी स्थान में मिसद चौहान सिद्ध गोगा की स्पृति में प्रतिवर्ष भाद्रपद विह ह को और सूरपुरा तहसील में मुकाम स्थान में जामाजी नामक सिद्ध का मेला लगता है, जहां ऊंट-बैल आदि का ह्यापार भी होता है।

प्राचीत काल में चिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य क्रासिद ( इलकारा ) करते थे । सर्वप्रथम श्रंत्रेज़ी डाकस्राने चुरू, रतमगढ़ तथा सुजानगढ़ में खुले, जो ई० स० १८७२ हाकलाने में विद्यमान थे। अब तो अनु गगढ़, अनु गशहर, बीकानेर (यहां पर-लालगढ़ महल, शहर, कचहरी तथा मंडी ज्ञकात-चार अलग डाकलाने हैं ), वीकासर (मोकलिया), भूकरका, बीदासर, बिग्गा, भाद्रा, भीनासर, विजयनगर, चाहड्वास, छापर, देशणोक, धोलीपाल, श्रीइंगरगढ, डामली, गर्जासहपुर, गंगाशहर, गजनेर, श्रीगंगा-नगर, इनुमानगढ़, हिम्मतसर, जैतपुर, जैतसर, जामसर, केसरीसिंहपुर, कालू, लुगुकरगुसर, महाअन, मोमासर, नापासर, नीहर, पलाना, पदमपुर, पीलीबागान, पिढ़हारा, रायसिंहनगर, रावतसर, रतननगर, राजलदेसर, रिखी, लालगढ़, साद्रलशहर, सुरुसर, सुरपुरा, संगरिया, सरदारगढ, सरदारशहर, सीदमुख, श्रीकर्षपुर, स्रतगढ़, सुजानगढ़, श्रीकोलायतजी, साद्लपुर, रतनगढ़, नरवासी, चूक, चाक, हिन्दु-मलकोट, धीरी और उदैरामसर में भी अंग्रेज़ सरकार के डाकखाने स्थापित हो गये हैं: तथा चूरू, दलपतसिंहपुर, दुलमेरा, हिंद्याल, ह्युमानगढ़, पृथ्वीराजपुर एवं रामसिंहपुर के रेटवे स्टेशनों पर भी सरकारी डाकलाने हैं।

राजधानी में तीन तथा रतनगढ़, सरदारशहर, बीदासर, चूक, नीहर, सुजानगढ़, छापर श्रीगंगानगर, गंगाशहर, हनुमानगढ़, रिखी, साउलपुर और स्रतगढ़ में एक-एक तारघर हैं। इन स्थानों के अतिरिक्त प्रायः प्रत्येक रेख्वे स्टेशन पर भी तारघर बना हुआ है। बीकानेर, रतनगढ़, सरदारशहर, चूक और सुजानगढ़ में बेतार के तारघर भी हैं।

टेलीफ़ोन सर्वप्रथम ई० स० १६०४ (बि० सं० १६६२) में बीकानेर और गजनेर में लगाया गया था तथा अब यह गंगाशहर में भी लगा दिया गया है।

विजली का प्रवेश राज्य में पहले पहल महाराजा हुंगरसिंह के समय में हुआ। ई० स० १८८६ (वि० सं० १६८६) में उसने पुराने महलों में विजली की मशीन लगवाई। किर तो कमशः इसका प्रचार बढ़ता ही गया और अब राजधानी तथा को इमदेसर एवं गजनेर के राजमहलों के श्रितिरिक्त रतनगढ़, चूरु, सरदारशहर, सुजानगढ़, छापर, बीदासर, मोमासर, राजलदेसर, डूंगरगढ़, नापासर आदि में विजली का प्रचार है, जो राजधानी के पावरहाउस से पहुंचाई जाती है। विजली आ जाने से अब बीकानेर में बहुत से कुओं का पानी भी इसी की सहायता से निकाला आता है और प्रेस तथा रेखे बक्तशॉप आदि भी इसी से चलते हैं।

पहले यहां राज्य की श्रोर से शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं था। स्वानगी पाठशालाश्रों में प्रारम्भिक शिक्षा और कुछ हिसाब-किताब की पढ़ाई होती थी। संस्कृत पढ़नेवाले पंडितों के यहां श्रीर फ़ारसी तथा उर्दू पढ़नेवाले विद्यार्थी मीलियों के धक मक्तबों में पढ़ते थे। राज्य की तरफ़ से महाराजा हुंगरसिंह के

राजत्वकाल में ई० स० १८७२ (वि० सं० १६२६) में सर्वप्रथम एक स्कूल सीला गया, जिसमें हिन्दी, संस्कृत, फ्राय्सी और देशी तरीके के हिसाब की पदाई होती थी और विद्यार्थियों की संख्या २७४ थी । ई० स० १८८२ में उर्द की और ई० स० १८८४ में पहले-पहल अंग्रेज़ी की पढ़ाई भी इसी स्कूल में आरंभ हुई। तीन वर्ष बाद राजधानी में एक स्कूल लड़िकयों के लिए खोला गया । ई० स० १८६१-६२ (वि० सं० १६४८) में राज्य-द्वारा संचातित स्कूलों की संख्या १२ थी, जिनमें ६६४ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। ई० स० १=६३ में राज्य के सरदारों के लड़कों की पढ़ाई के लिए कर्नल सी० के० एम० वाल्टर के नाम पर 'बाल्टर नोबल्स स्कूल' की स्थापना हुई। अब इसमें शिला प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों की संख्या पहले से अधिक हो गई है, जिससे यह हाईस्कृल कर दिया गया है। महाराजा डुंगरसिंह के नाम पर बीकानेर में 'इंगरकालेज' है. जहां बी॰ ए॰ तक की पढ़ाई होती है। कुछ वर्ष पूर्व ही इसके लिए एक मध्य भवन निर्माण करवा दिया गया है। इनके अतिरिक्त राजधानी में 'सादल हाईस्क्ल' के सिवाय और दूसरे दो हाईस्कुल भी हैं। चूक और रतनगढ़ में भी एक-एक हाईस्कूल उन विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, जो राजधानी में पढ़ने नहीं आ सकते, खोला गया है । प्रायः प्रत्येक बड़े शहर में पंग्लो बर्नाक्यूलर मिडिल स्कूल हैं, जिनकी संख्या इस समय ६० से अधिक है। राजधानी में 'लेडी एल्पिन गर्ल्स स्कूल' लड़कियों का अमुक स्कूल है और प्राय: हर बड़े शहर में लड़ कियों के लिए पाठशाला विद्यमान है। राजपुत-बालिकाओं की शिक्षा के लिए 'महाराणी मटि-यानीजी नोबल्स गर्ल्स स्कूल' है। ऐसी संस्था राजपताने में श्रव तक कहीं नहीं है । लाई विलिग्डन के नाम पर राजवानी में टेकिकल इन्स्टीटपुट (कला भवन) वनाया गया है, जिससे भविष्य में बेरोजगारी का प्रश्न इल होकर जीविका निर्वाह का साधन सरखता से हो जायगा। संस्कृत शिक्षा के लिए राज्य की श्रोर से 'गंगा-संस्कृत-पाठशाला' है. जिसमें कई विषयों की शिक्षा वी जाती है। परलोकवाली श्रीमान् किंग जॉर्ब की

रजत जयन्ती (Silver Jubilee) के उपलब्ध में राज्य की छोट से राज-धानी में एक बृहत् पुस्तकालय तथा बाचनालय खोला गया है, जिससे सर्वसाधारण को झानशक्ति बढ़ाने का पूर्ण साधन हो गया है। राज्य के मसिद्ध नगर चूक, रतनगढ़ आदि में भी पुस्तकालय स्थापित हैं, जिनसे जनता का लाभ होता है।

बीकानेर राज्य में वहां के निवासियों को शिक्ता नि शुल्क दी आती है।

महाराजा साहब का शिक्षा-विभाग की वृद्धि में बड़ा अनुराग है। जिससे इन्होंने विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाई में प्रवृत्त कराने के लिए कितनी ही झात्रवृत्तियां नियत कर दी हैं। ई० स० १६२८-२६ (वि० सं० १६८४) में प्रारंभिक शिक्षा का प्रचार करने के लिए वहां 'अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा' नामक कानून का निर्माण हो गया है।

पहिले यहां प्राचीन पद्धति के वैद्यों तथा हकीमों के इलाज का ही प्रचार था, किंतु अब डाक्टरी इलाज़ का प्रचार बढ़ गया है। ई०स०१८४८

(वि० सं० १६०१) में महाराजा रानसिंह के कुंबर सरदारसिंह के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने के लिए कोलिएज नामक प्रतिद्ध अंग्रेज़-डाक्टर नियुक्त हुआ। पहले लोग अंग्रेज़ी श्रीविश्यां लेने में दिचकते थे, पर धीरे-धीरे यह ग्लानि मिटती गई। ई० स० १८७० (वि० सं० १६२७) में बीकानेर नगर में पहली बार अंग्रेज़ी ढंग से लोगों का इलाज करने के निमित्त एक अस्पताल खोला गया। श्रंग्रेज़ी दवाइयों के इस्तेमाल में बृद्धि होने के साथ ही अस्पतालों की संख्या में भी कमशः उन्नति होती गई। इस समय राजधानी के श्रतिरिक्त चूक श्रीर गंगानगर में अस्पताल तथा रिश्वी, सुजानगढ़, स्रतगढ़, भाद्रा, नौहर, राजगढ़, रतनगढ़, सरदारशहर, हंगरगढ़, हनुमानगढ़, गंगाशहर, देशशोक, अनूपगढ़, विजयनगर, छापर, गजनेर, हिम्मतनगर, कर्णपुर, ल्लाकरणसर, नापासर, नोखा, पदमपुर, पलाना, राजलदेसर, रायसिंहनगर एवं संगरिया में हिस्पेन्सिरयां हैं। इनके अतिरिक्त रेखने के कर्मचारियों के लिय

राजधानी में 'रेल्बे वर्कशाँप डिस्पेन्सरी' तथा च्रू और इनुमानगढ़ में भी शफालाने हैं। गांवों के लोगों में श्रीपिधणां वितरण करने के लिए इनुमानगढ़ में पेसे डाक्टरों की नियुक्ति की गई है, जो इनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तथा इनुमानगढ़ से सादुलपुर तक रेल में सफ़र करके प्रत्येक छोटे स्टेशन पर इककर गांवों में जावें श्रीर रोगियों को देखकर उन्हें उन्वित श्रीपिध दें। श्रायुर्वेदिक विकित्सा पद्धति को समुन्नत बनाने के लिए पांचू, फेकाना और रतननगर में श्रायुर्वेद-श्रीपधालय खोले गये हैं।

राजधानी बीकानेर में पुरुषों और स्त्रियों के लिए पहले पृथक्पृथक् अस्तातल थे, जिनमें चीर-काड़ के सब प्रकार के आधुनिक श्रीजारों
के श्रितिरिक 'एक्सरे' यंत्र भी लगाया गया था, किंतु स्थान की संकीर्णता
के कारण, वे दोनों पर्याप्त नहीं जान पड़े ि इसिलए राजधानी में नगर
के बाहर खुले मैदान में श्रव स्वर्गाय महाराजकुमार विजयसिंह की
स्ट्रित में एक विशाल श्रम्पताल बनाया गया है, जिसमें पुरुष श्रीर स्त्रियों
की चिकित्सा के पृथक्-पृथक् विभाग हैं। वहां चीर-फाड़ के कई प्रकार के
श्रीज़ार रक्खे गये हैं तथा शरीर के भीतरी भाग की परीचा के लिए 'एक्सरे'
यंत्र भी लगा दिया गया है श्रीर कई रोगों का इलाज बिजली से भी होता
है। बीमारों के रहने के लिए बहां पर्याप्त स्थान है तथा देहात से श्रानेवाले
रोगियों के सत्यियों के ठहरने के लिए पास ही एक श्रव्छी धर्मशाला भी
बनवा दी गई है। राजधानी में सेना के लिए सादृल मिलिटरी हॉस्पिटल;
लालगढ़ हॉस्गिटल तथा नगर निवासियों की सुविधा के लिए नगर
के भिन्न-भिन्न भागों में तीन श्रीर श्रक्ताखाने हैं। कई स्थलों में जहां शक्ताखानों
की श्रावश्यकता है, वहां भी श्रव वे खोले जा रहे हैं।

शासनप्रबंध की सुविधा के लिए राज्य के छु: विभाग किये गये हैं, जिन्हें ज़िले अथवा निज़ामत कहते हैं। प्रत्येक निज़ामत में एक हाकिम रहता है, जिसे नाज़िम कहते हैं। इन विभागों के उपविभागों में १६ तहसीलं और ४ मातहत तहसीलं हैं। तहसील का हाकिम तहसीलदार और मातहत तहसील का नायव तहसीलदार कहलाता है। इनको दीवानी, फ्रीजदारी तथा माल के मुक्तदमे तय करने के नियमित अधिकार प्राप्त हैं। इनके फ़ैसलों की अधील नाज़िम की अदालत में और उसके किये हुए मुक्दमों की सुनवाई हाई कोर्ट में होती है। प्रायः सारी भूमि का बन्दो- बस्त हो गया है और उसके अनुसार लगान (जमीजोत) की रक्म स्थिर कर दी गई है। यहां भूमि का लगान इतना कम है कि लोग तीस, चालीस या इससे भी अधिक बीवे भूमि आसानी से जोत लेते हैं। इसमें से कुछ में तो गल्ला बोदिया जाता है, जिसकी एक फ़सल की पैदाबार तीन-चार वर्ष तक काम देती है। पड़त भूमि में घास अव्छी हो जाती है, जिससे पशु-पालन में सुनिधा रहती है।

राज्य की विभिन्न निज़ामतें नीवे तिखे अनुसार हैं-

सदर (बीकानेर) निज़ामत—यह राज्य के लगभग दक्षिण-पश्चिमी भाग में हैं। इसमें बीकानेर, लूणकरणसर और सूरपुरा की तहसीले हैं। इसका मुख्य स्थान बीकानेर है तथा इसमें ४१० गांव हैं।

राजगढ़ निजामत—यह राज्य के पूर्व में हैं और इसके अन्तर्गत भाइा, चूरू, नौहर, राजगढ़ और रिखी की तहसीले हैं। इसका मुख्य स्थान राजगढ़ है तथा इसमें ६३२ गांव हैं।

सुजानगढ़ निज़ामत—यह राज्य के दित्तग पूर्वी भाग में है और इसके अन्तर्गत सरदारशहर, सुजानगढ़, रतनगढ़ तथा डूंगरगढ़ तहसीतें हैं। इसका मुख्य स्थान सुजानगढ़ है और इसमें ४०६ गांव हैं।

स्रतगढ़ निज़ामत—इसके श्रन्तर्गत राज्य के उत्तर-पूर्वी हिस्से की श्रोर इनुमानगढ़ श्रीर स्रतगढ़ की तहसीले हैं। इसका मुख्य स्थान स्रत-गढ़ है श्रीर गांवों की संख्या २७७ है।

गंगानगर निज़ामत — गंगानहर के राज्य में आ जाने के बाद से उधर की आबादी बहुत बढ़ जाने पर बहां के प्रबन्ध के सुभीते के लिए गंगा-नगर निज़ामत अलग कर दी गई है। इसमें गंगानगर, कर्णपुर और पदमग्रर की तहसीले हैं। इसका मुख्य स्थान गंगानगर है और गांबों की संख्या ४३४ है।

रायसिंहनगर निज़ामत—माल-विभाग का कार्य बढ़जाने के कारण गंगानगर निज़ामत से रायसिंहनगर तहसील और स्रतगढ़-निज़ामत से अनुपगढ़ तहसील पृथक् कर यह निज़ामत बना दी गई है, जिसका मुख्य स्थान रायसिंहनगर है और गांवों की संख्या २६ = है।

शासन प्रबंध की सुज्यवस्था और प्रजा-हितकारी कानूनों की खृष्टि के लिए वर्तमान महाराजा साहब की इञ्छानुसार नवम्बर ई॰ स० १६१३ (वि० सं०१६७० ) में 'रिप्रेज़ेन्टेटिव सलेकिस्लेटिव असेम्ब्ली' (प्रितिनिधि सभा ) की स्थापना की गई। उस समय इसके सदस्यों की संख्या ३४ थी। ई० स० १६१७ में इसका नाम बदलकर 'लेजिस्लेटिव असेम्ब्ली' (ज्यवस्थापक सभा) कर विया गया। इसके सदस्यों की संख्या ४४ है, जिनमें से २४ सरकारी (१४ ऑफिशियल और ११ नॉन ऑफिशियल) और २० गैर-सरकारी हैं। सरकारी सदस्यों में ४ एक्स ऑफिशियल और २० गैर-सरकारी हैं। सरकारी सदस्यों में ४ एक्स ऑफिशियो और २० गैर-सरकारी हैं। सरकारी सदस्यों में ४ एक्स ऑफिशियो और २० गैर-सरकारी हैं। इसके तीन प्रकार के कार्य हैं—क्रज़ून बनाना, निर्णय करना तथा सवाल पृक्षना। वार्षिक वजट इस सभा के समक्ष अर्थ-मंत्री द्वारा पेश किया जाता है।

व्यवस्थापक सभा की स्थापना के चार वर्ष पीछे ई० स० १६२१ (वि० सं० १६७८) में वहां एक ज़मींदार सभा की स्थापना हुई। ई० स० १६२६ (वि० सं० १६८६) में एक के स्थान पर दो ज़मींदार सभा ज़मींदार सभा में कर दी गई और इन्हें सदस्य चुनकर व्यवस्थापक सभा में भेजने का स्वत्व प्रदान किया गया। ज़मींदार सभा की स्थापना से महाराजा साहब का किसानों से निकट का सम्बन्ध हो गया है, जिससे उनकी आवश्यकताओं की ओर विशेष कप से ध्यान देने में सुविधा हो गई है।

प्रजा-तन्त्र शासन का प्रचार करने के लिए महाराजा साहब ने

बढ़े-बढ़े नगरों में म्यूनीसिपैलिटियां स्थापित की हैं, जिनकी व्यवस्था बहुधा प्रजा-द्वारा निर्वाचित सदस्य करते हैं। म्यूनी(सिपैलिटी श्रव तक बीकानेर, सुजानगढ, रतनगढ, सरदार-शहर, चुरू, इंगरगढ़, राजलदेसर, राजगढ़, रिखी, नौहर, भाद्रा, रतननगर, सरतगढ, हन्मानगढ, संगरिया, गंगानगर, छापर, रायसिंहनगर श्रीर कर्णपुर में म्युनिसिपैलिटियां खुल गई हैं, जो प्रजा के हाथ में हैं। कुछ म्युनीसिपै-लिटियों ने तो अपनी सीमा में प्रारंभिक शिद्धा भी अनिवार्य कर दी है।

गांवों में पंचायतों की भी व्यवस्था है, जो गांवों के भगड़ों आदि का फ़ैसला करती हैं। ई० स० १६२८ (वि० सं० १६८४) में एक क्रानन पास करके इन्हें दिवानी और फीजदारी के कई **पं**चायते अधिकार दे दिये गये हैं तथा इनके अधिकार का क्षेत्र भी बढ़ा दिया गया है। अब तक सदर, सरपुरा, लगकरणसर, सुजानगढ़, डूंगरगढ़, सरदारशहर, चुक, नौहर, भादा, रिखी, राजगढ़, हनुमानगढ़, सुरतगढ़ और गंगानगर की तहसीलों में प्राम-पंचायतें क्रायम हो गई हैं।

गांवों में प्रजातंत्र शासन की शिचा देने और स्थानीय मामलों की स्वयं देख-रेख करने की योग्यता उत्पन्न करने के प्रयोजन से जगह-जगह ज़िला-सभाओं ( District Board ) की स्थापना किलासभावें के लिए एक कानून हाल ही में पास किया गया है, जिसके अनुसार गंगानगर में ज़िला सभा की स्थापना भी हो गई है।

इमारती काम और सड़कों आदि के लिए महकमा तामीर (Public Works Department) स्थापित है। अब तक पक्षी सहकी, महकमा खास का भवन, इंगर मेमोरियल कॉलेज और होस्टल, सहकमा तामीर वाल्टर नोबल्स हाई स्कूल, कई अस्पताल. विक्टोरिया मेमोरियल क्लब आदि कई भव्य इमारते बनाने के अतिरिक्त इस महकमे के द्वारा कई मनोहर उद्यानों का भी राज्य में निर्माण हुआ है, जिनसे प्रजा को बहुत लाभ पहुंचता है। इनके अतिरिक्त राज्य के प्रमुख स्थानों में कई बड़ी-बड़ी इमारतें, डाकबंगले (rest houses) आदि भी इस महकमें के द्वारा बनाये गये हैं।

प्रामीर्गों की ऋगा-प्रस्त दशा को सुधारने तथा उनमें अपनी सहायता आपस में कर लेने की शक्ति उत्पन्न करने के लिए वर्तसहयोग संस्थार्थे

मान महाराजा साहब ने राज्य में कई सहयोग संस्थार्थे (Cooperative Societies) स्थापित कर दी हैं, जो सदस्यों की सहायता से ही संचालित होती हैं। ई० स० १६३२ (वि० सं० १६८६) में ऐसी संस्थाओं की संख्या १०४ थी। ये भाद्रा, नौहर, गंगानगर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ आदि स्थानों में हैं।

पहले राज्य में न्याय की व्यवस्था जैसी चाहिये घैसी न थी। हर बकार के लोगों के इस्तक्षेप या सिफ़ारिशों के कारण न्यायोचित व्यवहार का प्रायः स्थाय हो जाया करता था। वर्तमान न्याय समय में राज्य में जैसे नियमानुकृत न्यायात्त्व हैं, उस समय उनका अस्तित्व भी न था और अपराधियों की मुक्ति के पूर्व जुरमाना तो अवश्य ही देना पड़ता था। ई॰ स॰ १८७१ (वि० सं० १६२८) में तीन कचहरियों ( वीवानी, फ़ौजदारी और माल ) की स्थापना राजधानी में हुई, पर शासनशैली में विशेष परिवर्शन न होने के कारण स्थिति वैसी ही डांघाडोल बनी रही। ई॰ स॰ १८८४-८४ (वि॰ सं० १६४१-४२) में दीवानी और फीजदारी की मुख्य अदासतें हटाई जाकर राज्य के जो शासन विभाग किये गये, उनमं श्रह्मग-श्रह्मग निजामतें स्त्रोली गई । पहले इनके निर्णय किये हुए मुक्दमों की स्त्रनवाई राज-सभा और उसके बाद 'इजलास-खास' में महाराजा के समस होती थी । ई० स० १८८७ ( वि० सं० १६४४ ) से शीजेन्सी कींसिल को वह अधिकार प्राप्त हुआ और एक अपील कोर्ट की स्थापना हुई। फिर नायब तहसीलदारों को भी मुक्रवमे सनने का हक प्राप्त हुआ तथा बीकानेर, चूक एवं नीहर में छोटे-छोटे मुक्दमों की खुनवाई के लिए कुछ ऑनरेरी-मैजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये गये।

इस समय नायब तहसीलदारों को फ़ौजदारी मामलों में तीसरे दर्जे के भौर तहसीलदारों को दूसरे दर्जे के मैजिस्ट्रेट के भिधकार मात हैं भौर जहां मुंसिफ़ या डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, वहां उन्हें कमगाः ४० तथा २०० रुपये तक के दीवानी दावे सुनने का भिधकार है। माज़िमों को पहले दर्जे के मैजिस्ट्रेट के श्रिधकार प्राप्त हैं, दीवानी नहीं।

बीकानेर, रतनगढ़, भाद्रा, चूरू, इनुमानगढ़ और गंगानगर में मुंसिफ़ की श्रदालतें भी हैं, जिनको फ़ौजदारी मामलों में दूसरे दर्जें के मैजिस्ट्रेट के और दीवानी मामलों में दो हज़ार तक के दावे सुनने का श्रधिकार है।

पांच निज़ामतों—सदर (बीकानेरं), राजगढ़, सुजानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर में डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं, जिनको फीजदारी मामलों में पहले दर्जे के मैजिस्ट्रेट के भीर दीवानी मामलों में दस हज़ार तक के हावे सुनने का अधिकार है! रायसिंहनगर में डिस्ट्रिक्ट जज नहीं है, अंतपव वहां की कार्यवाही गंगानगर में होती है।

ई० स० १६२२ ता० ३ मई (बि० सं० १६७६ वेशास सुदि ६) को राजधानी में हाईकोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें तीन न्यायाधीश नियुक्त किये गये। इस अदालत में दीवानी और फ्रीअदारी के नये मुझदमों के अतिरिक्त छोटी अदालतों के मुकदमों की अपील भी सुनी जाती हैं। केवल दस हज़ार से अधिक के मुकदमों अध्या किसी जिटल प्रश्न के निर्णय को छोड़कर अन्य सब अवस्थाओं में इस अदालत का फ़ैसला अन्तिम माना आता है। दस हज़ार से अधिक के मुकदमों अथवा किसी जिटल प्रश्न के निर्णय के संबंध की अपील राज्य की पिज़क्यूटिय कोंसिल की जूडिशल कमेटी के सामने की जा सकती है। हाईकोर्ट को नियमातुस्सार पूरी सज़ा देने का अधिकार है, परंतु मृत्युदंड अधवा इस वर्ष या साहब की आजा मात करनी होती है। मृत्युदंड अधवा इस वर्ष या

उससे अधिक अवधि की क़ैद की सज़ा की अपील महाराजा साहब के समज्ञ की जा सकती हैं। बड़े मुक्तदमों में जूरी-द्वारा न्याय करने की प्रथा भी प्रचलित है।

व्यवस्थापिका सभा (Legislative Assembly) ने एक लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट (Legal Practitioners Act) बना दिया है, जिसके अनुसार राज्य की अदालतों में बकालत प्रारंभ करनेवालों को एक नियत परीत्ता पास करनी पड़ती है। बकीलों की सुविधा के लिए कानून की शित्ता देनेवाले एक व्यक्ति की नियुक्ति भी कर दी गई है। राज्य में वहां के बने हुए कानून चलते हैं, जिनका झान प्राप्त करना बकीलों के लिए आवश्यक है।

राज्य की भूमि तीन भागों-लालसा, जागीर और शासन (धर्मादा)में बटी हुई है। राज्य के कुल रंअंटर गांवों और १४ नगरों में से १२४६
गांव तथा १४ नगर खालसे में हैं। जागीर में
श्वर शासन
श्वर गांव तथा १४ नगर खालसे में हैं। जागीर में
१२०६ गांव एवं १ शहर हैं। धर्मादा और माफ़ी
में दिये हुए १७४ गांव हैं। खालसा गांवों की भूमि राज्य की मानी जाती
है और जब तक किसान बरावर निश्चित लगान श्रदा करता रहता है,
तय तक वह अपनी ज़मीन का अधिकारी रहता है। जागीरें बहुधा
जागीरदारों के पूर्वजों को उनकी सेवाश्रां के उपलच्य में श्रथवा राजाओं
के छुटुन्थियों को मिली हुई हैं। इनमें से छुछु से तो खिराज नहीं लिया
जाता, श्रेप से प्रतिवर्ष वंधी हुई रक्तम ली जाती है। बिना खिराज की
आगीरें राजकुटुंबियों और परसंगियों (अन्यवंशों के सरदारों) तथा
छन सरदारों की है, जिनका, महाराजा साहब ने खास सेवाशों के कारण,
खिराज माफ़ कर दिया है। महाराजाओं के सिंहासनारूढ़ होने के समय
सरदारों को नियत रक्तम नज़र के रूप में देनी पड़ती है, जिसे 'न्योता'

<sup>(</sup>१) यहां राजकुदुव्वियों को 'राजवी' कहते हैं, जो महाराजा साहब के निकट के रिश्तेदार हैं। उनका वर्णन आगे सरदारों के इतिहास में किया जायगा।

<sup>(</sup> २ ) 'परसंगी' वे राजपूत हैं, जिनके साथ राठोड़ों के विवाह सम्बन्ध होते हैं।

कहते हैं। इसके अतिरिक्त उनसे विवाह अथवा युवराज के जन्म आदि अवसरों पर भी कुछ रक्तम न्योते की ली जाती है। अर्मादे में दी गई भूमि, जो मंदिरों के प्रवन्य के लिए अथवा चारणों, ब्राह्मणों आदि को दान में दी गई है, 'शासन' कहलाती है। इनसे राज्य में कोई रक्तम नहीं ली जाती और न इनसे किसी प्रकार की सेवा ली जाती है। कुछ ऐसे भोमिये राजपूत भी हैं, जिनके पास अपनी ज़र्मीदारी है। ये राज्य को लगान नहीं देते, पर इन्हें कुछ अन्य कर देने पड़ते हैं।

जागीरदार (जिन्हें सरदार तथा उमराव भी कहते हैं) बहुधा राज्य के सरदार हैं। इनके दो विभाग—ताज़ीमी और ग़ैरताज़ीमी—हैं। ताज़ीमी सरदारों की संख्या १२० है, जिनमें से कई सरदार राज्य के बढ़े- बढ़े ओहदों पर भी नियुक्त हें। इनमें से चार—महाजन, रावतसर, मूकरका और बीदासरवाले—श्रन्य ताज़ीमी सरदारों से ऊंचे दर्जे के हैं छीर 'सरायत' कहलाते हें। पहले सब सरदार घोड़ों, ऊंटों श्रथवा पैदल सैनिकों के साथ राज्य की सेवा करते थे, परन्तु महाराजा हूंगर सिंह के समय से उसके बदले नक्षद रकम निश्चित हो गई है। बहुधा यह रक्म जागीरों की आय की एक तिहाई निश्चित की गई है। सरायतों को भी नज़राने, न्योते श्रादि की रकमें देनी पड़ती हैं। वे ठिकाने के मालिक होने के समय नज़राने में रेख के बराबर रक्षम श्रीर श्रवसर विशेष पर कुछ न्योते की रक्षम देते हैं। इसके बदले में विवाह श्रथवा ग्रमी के श्रवसरों पर राज्य की श्रीर से सरदारों को उचित सहायता दी जाती है।

इस राज्य में क्षायदी सेना की संख्या १७६७ है, जिसमें २३६ गोलन्दाज़ श्रोर ४६४ ऊंट सेना के सैनिक भी शामिल हैं। ट्रंगरलैन्सर्स की संख्या, जिनमें महाराजा साहब के श्रंगरत्नक भी शामिल हैं, ३४२ है तथा सादूल लाइट इन्फ़ेन्ट्री में ६४४ सैनिक हैं। इनके श्रांतिरिक्त मोटर मशीनगन सेक्शन में १०० सैनिक हैं। राज्य में पुलिस की संख्या १७१४ है।

वर्तमान महाराजा साहब के सिंहासनारूढ़ होने के समय राज्य की

आय अनुमान सवा पन्द्रह लाख रुपये थी, जो इनको अधिकार मिलने के समय बीस लाख रुपये तक पहुंच गई और अब बढ़कर एक करोड़ तेतीस लाख के लगभग हो गई है। आमदनी के मुख्य सीगे—ज़मीन का हासिल, जागीरदारों का खिराज, सरकार से मिलनेवाले नमक के रुपये, रेल्वे की आमद, नहरों की आमद, पलाना के कोयले की खान की आमद, बिजली के कारम्वाने की आमद, आधकारी, खुंगी (दाण्), स्टांप, कोर्ट फ़ीस, दंड आदि—हैं। राज्य का व्यय लगभग एक करोड़ रुपये हैं। उसके मुख्य सीगे—सेना, पुलिस, हाथखर्च, महलों का खर्च, अदालती खर्च, अस्तबल का खर्च, रेल, बिजली, नहरें सड़कें तथा इमारतें आदि—हैं।

बीकानेर राज्यमें पहले बिना लेखवाले चिक्कांकित (Punchmarked) सिक्केचलतेथे। फिर यौद्धेयों के सिक्कों का प्रचार हुआ। उनके पीछे गुप्तों के,

हुणों के चलाये हुए गथिये. प्रतिहारी में से भोज-सिके देव (आदिवराह) के, चौहानों में से आजयदेव और उसकी गणी सोमलदेवी के तथा सोमेश्वर और अंतिम प्रसिद्ध चौहान पृथ्वीराज के सिके चलते गहें। मुसलमानों का गज्य भागतवर्ष में स्थापित

पृथ्वीराज के सिके चलते गई। मुसलमानों का राज्य भारतवर्ष में स्थाधित होने के बाद दिल्ली के सुलतानों और बादशाहों के सिकों का यहां भी चलन हुआ। मुगल साम्राज्य के निर्वल होने पर राजपूताने के राजाओं ने बादशाह की आज्ञा से अपने अपने राज्यों में टकसालें खोलों, परन्तु सिके बादशाह के नामवाले फ़ारसी लिपि के लेख सिहत ही बनते रहे। सर्वप्रथम महाराजा गजसिंह ने बादशाह आलमगीर दूसरे (ई० स० १०४४-१७४६= वि० सं० १८१८-१८१६) से अपने राज्य में सिक्के बनाने की सनद प्राप्त की। ई० स० १८४६ (वि० सं० १६६६) तक के सिकों पर केवल बादशाह शाह आलम (दूसरा) का नाम मिलता है, जो ई० स० १७४६ (वि० सं० १८१६) में गद्दी पर बैठा था। इससे यह कहा जा सकता है कि सनद आलमगीर दूसरे के समय में प्राप्त हो जाने पर भी सिक्के शाह आलम के समय में बीकानेर में बनने शुक्क हुए हों और दूसरे बादशाहों के गद्दी बैठने पर भी बीकानेर में बनने शुक्क हुए हों और दूसरे बादशाहों के गद्दी बैठने पर भी बीकानेर में बनने शुक्क हुए हों और दूसरे बादशाहों के गद्दी बैठने पर भी

यहां के सिकों पर उसी(शाह आलम)का नाम चलता रहा। ये सिके राज्य की टकसाल में ही बनते थे। धीकानेर राज्य की टकसाल में पहले सोने की मुहरें भी बनती थीं। जो मुहरें हमारे देखने में आई, उनमें से कुछ का उल्लेख यहां किया जाता है—

कतान ए॰ डबल्यू॰ टी॰ येब को सीकर के ख़ज़ाने से दो मुहरें महाराजा रत्नसिंह के समय की मिलीं, जिनगर वही लेख और चिद्ध हैं, जो उक्त महाराजा के चांदी के सिक्षों पर हैं।

राज्य के बड़े कारखाने के तोपाखाने से दो मुहरें महाराजा सरदारसिंह के समय की देखने में आई, जिनमें चांदी के सिकों के समान ही लेख हैं।

पक मुद्दर महाराजा डूंगरसिंह के समय की बीकानेर राज्य के बढ़े कारखाने के तोवाखाने में देखने में आई, जिसपर लेख उसके समय के रुपयों के अनुसार ही है। उसकी दूसरी तरफ़ 'ज़र्ब श्री बीकानेर' खुदा है। उसमें प्रताका, त्रिग्रल, छुत्र, चंवर और किरिश्या भी हैं।

<sup>(</sup>१) कसान बत्रपू० बब्ल्यू० वेब ने अपनी पुस्तक 'करेंसीज़ आँव् दि हिन्तू स्टेट्स ऑव् राजपूताना' के पृष्ट ४७ में लिखा है—'बीकानेर राज्य की टकसाल में पृष्ट कभी सोने का सिका नहीं बना', जो अम ही है। उसके पास जिस पुरुष ने बीकानेर राज्य के खांदी के सिक्के भेज उसको सोने की मुहरें नहीं मिलीं इसलिए उक्त कसान ने सोने के सिक्के न होने की बात लिखा दी। यह भी निश्चित है कि उस वेब )ने बीकानेर जाकर सिक्कों की खानशीन नहीं की, किन्तु रायबहादुर सोढी हुकुमसिंह विखित बृत्तांत के आधार पर (जिसको उस समय ये मुहरें गास नहीं हुई थीं) बीकानेर में सोने की मुहरें न बनने का हाल लिखा दिया, किन्तु खास उसी कसान वेब के पुत्र ए० बब्ल्यू० टी० वेब की सीकर से भेजी हुई दो सोने की मुहरों प्रं बीकानेर के तोवाखाने से शास मुहरों के आधार पर यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि महां सोने की मुहरें बनती थीं।

<sup>(</sup>२) यह मुहर आकृति में उक्त महाराजा के चांदी के लिकों से कुछ दोटी है, परन्तु एक तरफ के छोटे दायरे के अन्दर का लेख 'औरंग आराय हिन्द व इंग्लिस्तान कीन विक्टोरिया' पैसे सुन्दर अवरों में है कि उसको देखते हो चित्त प्रसन्न हो जाता है।

राज्य के खज़ाने में येसी मुहरें बहुत थीं, परंतु येसा सुना जाता है कि वर्तमान महाराजा साहब की बाल्यावस्था के समय रीजेन्सी कींसिश के शासन में उन्हें गलवाकर सोना बनवा दिया गया।

लाधारण रुपयों के साध-साथ यहां 'नज़र' के लिए रुपये आलग बनाये जाते थे। इस राज्य के चांदी के लिक्के राजपूताने के अच्छे सिकों में गिने जाते हैं। 'नज़र' के सिक्के श्रधिक सुन्दर श्रीर पूरे बज़न के होते थे तथा श्राकार में बड़े होने के कारण उनपर टप्पा पूरा आ जाता था। श्रन्य सिक्कों के सम्यन्ध में इतनी सावधानी नहीं रक्खी जाती थी श्रीर आकार में कुछ छोटे होने के कारण उनपर कभी-कभी पूरा टप्पा भी नहीं श्राता था। पहले तो केवल रुपया ही चांदी का बनता था, परन्तु महाराजा सरदारसिंह श्रीर हूंगरसिंह के समय में श्रद्धा, चबन्नी श्रीर दुश्रन्नी भी घांदी की बनने लगीं।

महाराजा गजसिंह के समय के नज़र के रापयों के एक और 'सिक्कह मुबारक साहब किरां सानी शाह श्रालम बादशाह गाज़ी' और दूसरी ओर 'सन् ११२१ जुलूस मैमनत मानूस' लेख फ़ारसी में है। साधारण सिकों पर एक और केवल 'सिका मुवारक बादशाह गाज़ी श्रालमशाह' और दूसरी ओर 'सन् जुलूस मैमनत मानूस' लिखा मिलता है। उस (गजसिंह) का खिह पताका था. पर किसी-किसी सिके में त्रिश्चल भी मिलता है। महाराजा स्रतिह के सिकों पर भी कमशा उपर जैसे ही लेख मिलते हैं। उसका चिह्न त्रिश्चल था परंतु किसी-किसी सिके पर पताका का चिह्न भी मिलता है। महाराजा रक्षसिंह का चिह्न किरिण्या था, लेकिन उसके सिकों पर उपर जैसाही लेख और कभी-कभी किरिण्या था, लेकिन उसके सिकों पर उपर जैसाही लेख और कभी-कभी किरिण्या के साथ मंडे का चिह्न भी मिलता है। महाराजा सरदारसिंह के सिपाही-विद्रोह से पहले के सिकों पर एक शोर केवल 'मुवारक बादशाह गाज़ी श्रालम' और सन् तथा दूसरी ओर पूर्व जैसा ही लेख है। यहां यह कह देना श्रावश्यक है कि गदर के पूर्व के सभी सिकों पर हि० स० तथा बादशाहों के जुलूसी सनों (राज्यवर्षों) के अंक अस्पग्न या गलत लगे हैं। उसके गदर के वाद के सिकों पर एक तरफ़

'सौरंग भाराय हिन्द व इंग्लिस्तान क्वीन विकटोरिया १८४६' तथा इसरी तरफ 'जर्ब थी बीकानेर १६१६' लेख फ़ारसी लिपि में हैं। उसका चिष्ठ क्षत्र था. पर उसके सिकों पर ध्वजा, त्रिश्चल, छत्र और किरिया के चिह्न एक साथ भी मिला हैं। महाराजा इंगरसिंह के सिकों पर भी महाराजा सरवारसिंह के तिकों जैसे ही लेख हैं। उसका खिह चेंबर था, पर उसके सिक्कों पर उपर्युक्त सभी चिह्न श्रंकित मिलते हैं। महाराजा गंगासिष्ठजी के पहले के सिक्षों पर भी वही लेख है. भी महाराजा इंगरसिंह के सिक्कों पर था. परन्त उनपर उनका एक चित्र मोरछल श्रधिक मिलता है। ई० स० १८६३ में अंग्रेज़ सरफार के साथ बीकानेर राज्य का श्रोप्रजी टकसाल से रुपये बनगरे के सम्धन्य में एक समस्रौता हुआ. जिसके अनुसार इंग्रेज़ी राज्य में प्रचलित रुपयों जैसे रुपये ही दीकानेर राज्य के लिए भी बने, जिनके एक तरफ सञ्जाका विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेज़ी अक्षरों में 'निक्टो रेया एम्प्रेस' तथा दूसरी तरफ बीच में क्रपर नीचे क्रमशः नागरी और उर्दू लिपि में 'महाराजा गंगासिंह बहाउर' लिका है। उर्दे लिपि में सन् थिरोप दिया है। किनारे के पास ऊपर 'वन हपी' ( One Rupee ) और दीचे 'बीकानेर स्टेट' अंग्रेज़ी में है तथा मध्य में डोनों और किनारों के निफड एक-एक मोरखल भी बना है। ई० स० १८६४ में तांचे के सिके-एव श्राना और श्राधा पैसा ( श्रधेला )-श्रंग्रेजी राज्य के जैसे दी दीकानेर राज्य के लिए भी वने, परन्तु उनमें दूसरी तरफ़ किनारे पर 'बीकानेर स्टेट' अंबेज़ी में है और मध्य में दोनों और किनारे पर एक-एक मोरछल बना है। ये सिक्षे भी श्रंश्रेज़ी सिक्षों के साथ ही चलते रहे. पर श्रव इनका बनना दंद हो गया है और यहां अंत्रेजी सिकों (कल्डार) का दी चलन है।

इस राज्य को अंग्रेज़-सरकार की तरफ़ से १७ तोवों की सलामी का सम्मान प्राप्त है। महाराजा साहब की ज़ाती और स्थानीय तोवों की सलामी की संख्या १६ है। ये सम्प्रान वर्तमान ने सहाराजा साहद को क्रमग्रः ई० स० १६१८ और १६२१ ( वि० सं० १६७४ और १६७%) के आरंभ में पात हुए थे।

इस राज्य में प्राचीन एवं प्रसिद्ध स्थान बहुत हैं, जिनमें से कुड़ प्राचीन और प्रसिद्ध स्थान का वर्णन तीचे किया जाता है—

यीकानेर—राज्य का मुख्य नगर 'बीकानेर' राज्य के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में कुछ ऊंची भूमि पर समुद्र की सतह से ७३६ छुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। किसी किसी स्थान से देखने पर यह नगर बहुत भव्य और विशाल विख्वलाई पड़ता है। मॉनस्टुअर्ट पिल्फिन्स्टन के साथियों को, जो ई० स० १८०८ (वि० सं० १८६४) में बीकानेर आये थे, इस नगर को देखकर यह निर्णय करना कित हो गया था कि दिल्ली और बीकानेर में कौन अधिक विस्तृत है। नगर के वारों और शहरपनाह है, जो घेरे में साढ़े चार मील है और पत्थर की बनी है। इसकी चौड़ाई ६ छुट और ऊंचाई अधिक से अधिक तीस छुट है। इसमें पांच दरवाज़े हैं, जिनके नाम कमशः कोट, जस्सूसर, नत्थुसर, सीतलां और गोगा हैं तथा आठ खिड़कियां भी बनी हैं। शहर-पनाह का उत्तरी भाग वि० सं० १६४६ (ई० स० १८६६-१६००) में वर्तमान महाराजा साहब ने नया बनवा दिया है।

यह नगर झाबादी:की दृष्टि से राजपूताने में चौथा गिना जाता है कौर पुराने ढंग का बसा हुआ है। ई० स० १६३१ (बि० सं० १६८७) की मनुष्य-गणना के अनुसार यहां की आबादी ८४६२७ थी। नगर के भीतर बहुत सी भव्य इमारते हैं, जो बहुधा लाल पत्थर की बनी हैं तथा उनपर खुदाई का उत्छए काम है। नगर के मध्य में एक जैन मंदिर है, जिसके निकट से पांच मार्ग निकले हैं, जो अन्य सड़कों से मिलते हुए शहरपनाह के किसी एक दरवाज़े से जा मिलते हैं। कोट दरवाज़े के बाहर अलक्षिगिर मतानुयायी लच्छीराम का बनवाया हुआ 'अलक्ष्मागर' नाम का प्रसिद्ध कुआं है, जो बीकानेर के सब कुओं में अच्छा गिना जाता है। अन्य कुओं की संख्या १४ है, जो बहुधा बहुत गहरे हैं। उनमें से अधिकांश का जल बड़ा सुस्वादु और पीने के योग्य है। महाराजा अनूपसिंह का दनवाया हुआ 'अनोपसागर' (चौतीना) कुआं भी बहुकांब है। जनर





लक्ष्मीनागयणज्ञी का मन्दिर, यीकानेर

के बाहर के तालावों में महाराजा स्यसिंह का बनवाया हुआ 'स्रसागर' (पुराने किले के किकट) सब से अञ्छा माना जाता है और उसमें छः सात मास तक जल भरा रहता है।

यहां के जैन मंदिरों में भांडासर का मंदिर बहुत प्राचीन गिना जाता है। कहते हैं कि इसे भांडा नाम के एक श्रीसवाल महाजन ने वि० सं० १४६ द्र (ई०स० १४११) के लगभग बनवाया था। यह बहुत ऊंचा है, जिससे इसके ऊपर चढ़ जाने से सारे नगर का दृश्य बड़ा मनोहर दीख पड़ता है। इसके बाद नेमीनाथ के मंदिर का नाम लिया जाता है, जो भांडा के भाई का बनवाया हुआ प्रसिद्ध है। इनके श्रितिरिक्त और भी कई जैन मंदिर हैं, पर वे उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। यहां के जैन उपासरों में संस्कृत आदि की प्राचीन पुस्तकों का बड़ा अञ्छा संग्रह है, जो अधिकतर जैन धर्म से संबंध रखती हैं।

वैष्णव मंदिरों में लदमीनारायण्जी का मंदिर प्रमुख गिना जाता है, जो राव ल्एक र्ण ने बनवाया था । वर्तमान महाराजा लाहब ने इस मंदिर के पास सर्व साधारण के उपयोग के लिए सुंदर उद्यान लगवा दिया है । इसके अतिरिक्त वज्ञभ-मतानुयायियों के रतनविहारी और रिसकशिरोमणि के मंदिर भी उज्लेखनीय हैं । यहां भी महाराजा साहब ने सुंदर बगीचे बनवा दिये हैं । रतनविहारी का मंदिर महाराजा रतनसिंह के राज्य-समय में बना था । धूनीनाथ का मन्दिर इसी नाम के योगी ने ई० स० १८०८ (वि० स० १८६४) में बनवाया था, जो नगर के पूर्वों द्वार के पास स्थित हैं । इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और गणेश की मूर्तियां स्थापित हैं । नगर से एक मील दिल्ला, पूर्व में एक टीले पर नागलेची का मंदिर बना हुआ है । अपनी मृत्यु से पूर्व ही महिषासुरमर्दिनी की यह अट्टारह भुजावाली मूर्ति राव बीका ने जोधपुर से यहां लाकर स्थापित की थी।

नगर में कई मस्जिदें भी हैं, पर वे कारीगरी की दृष्टि से कुछ भी महत्व नहीं रखतीं। नगर बसाने के तीन वर्ष पूर्व बनवाया हुआ राव बीका की प्राचीन किला शहरपनाह के भीतर दिल्ल-पश्चिम में एक ऊंची घट्टान पर विद्यमान है। इसके पास ही बाहर की तरफ़ राव बीका, नरा और ल्लाकरण की स्मारक छित्रयां हैं। राव बीका की छुत्री पहले जाल पत्थर की बनी हुई थी, परन्तु पीछे से संगमर्मर की बना दी गई है।

बड़ा किला अधिक नवीन है। यह महाराजा रायसिंह के समय बना था और शहरपनाह के कोट दरवाज़े से लगभग तीन सौ गज़ की दूरी पर है। इसकी परिधि १०७० गज़ है। भीतर प्रवेश करने के लिए दो प्रधान द्वार हैं, जिनके बाद फिर तीन या चार दरवाज़े हैं। कोट में स्थान-स्थान पर प्रायः चालीस फुट ऊंची बुजें हैं और चारों ओर काई बनी हुई है, जो ऊपर तीस फुट चौड़ी होकर नीचे तंग होती नई है। इस खाई की गहराई धीस से पचीस फुट तक है। प्रसिद्ध है कि इस किले पर कई बार आक्रमण हुए, पर शत्रु बलपूर्वक इसपर कभी

किले का प्रवेश-द्वार 'कर्णपोल' है। उसके आगे के दरवाज़ों में एक स्रजपोल है, जिसके दोनों पार्खों पर विशालकाय हाथी पर बैठी हुई दो मूर्तियां. हैं, जो प्रसिद्ध धीर जयमल मेक्तिया (राटोड़) और पत्ता चूंडावत (सीसोदिया) की (जो चित्तोड़ में बादशाह अकदर के मुकाबले में धीरतापूर्वक लड़कर मारे गये थे) दतलाई जाती हैं। आगे बहुत बड़ा चौक है, जिसमें एक तरफ पंक्तिबद्ध मरदाने और जनाने महल हैं, जो बड़े भव्य और सुदृढ़ बने हुए हैं। इन महलों के भीतर कई अगह कांच की पछीकारी और सुनहरी कलम आदि का बहुत सुन्दर कांच है, जो भारतीय कला का उत्तम नमूना है। इन राजमहलों की दीवारों पर रंगीन पलस्तर किया हुआ है, जिससे उनका सौन्दर्य बढ़ गया है। राजमहलों के निर्माण में यह धा अब तक के प्राय: सभी महाराजाओं का हाथ रहा है। पहले के राजाओं के बनवाये हुए स्थानों में महाराजा राथिका

र्वाकानेर का किला और सुरमागर



का चौबाराः महाराजा गर्जासह के फुलमहल, चंद्रमहल, गर्जमंदिर तथा केचहरीः महाराजा स्रव्यक्षिह का अनुपमहलः महाराजा सरदारसिंह का षनवाया दुआ रतनविवास ( रत्नमंदिर ) और महाराजा इंगर्रासंह के खनमहल, चीनी भूर्ज ( वुर्ज ), गनपतनिवास, लालनिवास, सरदारनिवास. गंगानियास, सोहन भुक्ते, सुनहरी मुर्ज तथा कोठी शक्तनिवास हैं। वर्तमान महाराजा साहब ने समय समय पर इन राजमहलों में कई नवीन भवन बनवाकर उनकी शोभा बढ़ा दी है, जिनमें दलेलनिवास और गैगानियास नामक विशाल हॉल मृख्य हैं। गंगानिवास में लाल रंग के खुदाई के काम के पत्थर लगे हैं। छत की लकड़ी पर भी खुदाई का काम है और फ़र्श संगमर्भर का बना है। क़िले के भीतर फ़ारसी, संस्कत. पाकृत और राजस्थानी भाषा की इस्तलिखित पुस्तकों का <mark>पक बड़ा</mark> पुस्तकालय है। इस पुस्तकालय में संस्कृत पुस्तकों का बड़ा भारी संप्रह है, जिनमें से कई तो पेसी हैं जो अन्यत्र मिल ही नहीं सकतीं। इनमें से श्रिधिकांश की विस्तृत सूची डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने ई० स० १८८० ( वि० सं० १६३७ ) में एक बड़ी जिल्द के रूप में प्रकाशित की थी। मेवाड़ के मद्दाराणा कुंमा (कुंभकर्ण) के संगीत-प्रन्थों का पूरा संप्रद भारतवर्ष में केवल इसी पुस्तकालय में है। किले के भीतर का शस्त्रागार भी देखने योग्य है, जहां प्राचीन अस्त्र-शस्त्रों का अच्छा संग्रह है। वहीं एक कमरे में कई पीतल की मूर्तियां रक्खी हुई हैं, औ तैंतीस करोड़ देवता के नाम से पूजी जाती हैं। ये मूर्तियां महाराजा अनूपसिंह ने दक्षिण में रहते समय मुसलमानों के हाथ से बचाकर यहां पहुंचाई थीं।

किसी के एक दिस्से में धीकानेर राज्य के उत्तरी भाग के रंगमहत, बड़ोपल आदि गांवों से प्राप्त पकी हुई मिट्टी की वेनी बहुत प्राचीन वस्तुओं का बड़ा संप्रद है, जिसका श्रेय स्वर्गवासी डॉक्टर टैसिटोरी को है। इस सामग्री को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) खुदाई के काम की ईंटें तथा पकी हुई मिट्टी के

बने हुए स्तम्भ आदि और (२) पकी हुई मिट्टी की सादी तथा उमरी हुई मूर्तियां आदि। खुदाई के काम की ईटों में हुड़जोरा (Acanthus) की बहुत ही सुन्दर पत्तियां बनी हैं। इसके अतिरिक्त उनपर मथुरा शैली भीर किसी किसी पर गांधार शैली की छाप स्पष्ट प्रतीत होती है । इनमें से एक में बैठे हुए दो बैलों की आकृतियां बनी हैं तथा दूसरे में एक राजस का सिर हरजोरा की पत्तियों के मध्य में बना है। इराडोपर्सिपोलि-टन शैली के शिरस्तम्भों में हाथी एवं गरुड तथा सिंह की सम्मिलित आकृतियां बनी हैं। पकी हुई मिड़ी के स्तंभों के लिरे बनावट से बहुत प्राचीन जान पड़ते हैं और उनमें तथा अन्य आकृतियों में मथुरा शैली का अनुकरण पाया जाता है। इनमें कुछ वैष्णव मुर्तियों का भी संग्रह है। महिपासरमर्दिनी की चार भुजावाली मूर्ति के ऋतिरिक्त विष्णु के वामना-वतार और रुद्र की अजैकपाद की मुर्तियां उल्लेखनीय हैं। उभरी हुई खुदाई के काम की मूर्तियों में रूप्ण की गोवर्धन लीला, नाग लीला और राधा-कृष्ण की मूर्तियां भी महत्वपूर्ण हैं, जिनको वर्त्तमान महाराजा साहब ने एक नवीन भवन (म्यूज़ियम्) बनवाकर यहां रखने की व्यवस्था कर दी है।

किले के भीतर एक घंटाघर, दो बगीचे और चार कुदं हैं, जो प्राय: २६० फ़ुट गहरे हैं। इनमें से एक का जल बीकानेर में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है।

किले की कर्णपोल के सामने स्रसागर के निकट विशाल और मनोहर गंगानिवास पष्लिक पार्क (उद्यान) है। इस उद्यान का उद्घाटन तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिज के हाथ से ई० स० १६१४ (ति० सं०१६७२) के नवम्बर मास में हुआ था। इसके प्रधान प्रवेशद्वार का नाम 'क्वीन एम्प्रेस मेरी गेट' है। किले के सामने पार्क के एक किनारे पर महाराजा डूंगरसिंह की संगमर्भर की मूर्ति लगी है, जिसके ऊपर संगमर्भर का शिखर बना हुआ है। इसी उद्यान में एक तरफ वर्समान महाराजा साहद के शिक्क मि० एजर्टन के नाम पर 'एजर्टन टैंक' बना

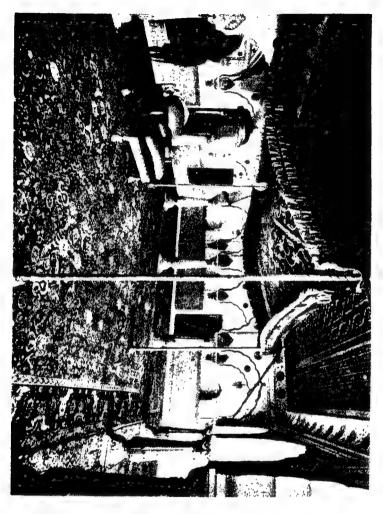

लालगढ् महत्त

है। निकट ही महाराजा साहब की अश्वाकड़ कांसे की मूर्ति (Bronze Statue) भी लगी है।

नगर के बाहर की इमारतों में लालगढ़ नामक महल बड़ा भव्य है। यह महल महाराजा साहब ने अपने पिता महाराज लालसिंह की स्मृति में बनवाया है। सारा का सारा महल लालपत्थर का बना है, जिसपर खुदाई का बड़ा उत्रूष्ट काम है। भीतर के फ़र्श बहुधा संगमर्भर के हैं। महल इतना विशाल है कि यदि कई रईस एक साथ आवें, तो सब बड़े आराम से रह सकते हैं। महल के आहाते में मनोहर हचान बने हैं, जिनमें कहीं सघन चृत्तों, कहीं लताकुंजों और कहीं रंग-विरंगे फूलों से भरी हुई हरियाली की छुटा दर्शनीय है। इस(महल) के सामने महाराज लालसिंह की सुन्दर प्रस्तर-मूर्ति (Statue) खड़ी है। महल के एक भाग में तैरने का स्थान (Swimming Bath) बना है तथा भीतर बाहर सर्वत्र बिजली की रोशनी लगी है।

इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल क्रम का उझेल किया जा सकता है। यह क्रम जनता के चन्दे से बना है और इसमें भांति-भांति के केलों की व्यवस्था के अतिरिक्त तैरने का स्थान (Swimming Bath) भी बना हुआ है।

यहां का बिजली का कारस्ताना बहुत बड़ा है, जहां से नगर के अतिरिक्त राज्य के कई दूरस्थ स्थानों में भी रोशनी पहुंचाने का उत्तम प्रबन्ध है। रेल्वे का कारखाना भी यहां बहुत बड़ा है जहां अब रेल्वे के काम की बहुधा सब वस्तुएं बनने लगी हैं। यहां राज्य की तरफ़ से एक बड़ा छापाखाना भी है।

नगर में धर्मशालाएं और लोकोपकारी कई संस्थाएं हैं। अब राज्य की ओर से यहां अपंग-आश्रम, अनाथालय और व्यायामशाला भी बना दी गई है एवं एक बड़ा पुस्तकालय भी बनाया जा रहा है, जिससे भविष्य में बीकानेर के निवासियों को बहुत लाभ होगा। कला-कौशल की वृद्धि की बरफ्र राज्य का पूरा ध्यान है। यहां के जेल में गृक्षीचे, दरियें, आसन, लोहयां श्रादि सामान बड़ा सुन्दर और टिकाऊ बनता है । ग्लास फ्रैक्टरी भी यहां स्थापित हुई, परन्तु इन दिनों उसका कार्य बंद है।

नगर के पांच भील पूर्व में देवी हुंड है, जहां बीकानेर के महाराजा श्रीर राजपरिवार के लोगों की दग्ध किया की जाती है। यहां राख कल्याणसिंह से लगाकर महाराजा इंगरसिंह तक के राजाओं तथा उनकी राणियों और कुंबरों ग्रादि की स्मारक छत्रियां बनी हैं, जिनमें से कुछ तो बड़ी सुन्दर हैं। पहले के राजाओं आदि की छत्रियां दलमेरा से लाये हुए लाल पत्थरों की बनी हैं, जिनके बीव में लगे हुए मकराना के संगमर्मर पर लेख खुदे हैं, लेकिन पीछे की छित्रयां पूरी संगममेर की बनी हैं। कुछ छत्रियों के मध्य में खड़ी हुई शिलाओं पर अखारूढ़ राजाओं की मूर्तियां खुदी हैं, जिनके आगे कतार में कमानुसार उनके साथ सती होनेवाली राणियों की आकृतियां बनी हैं। की वे गद्य तथा पद्य में उनकी प्रशंसा के लेख खुदे हैं, जिनसे उनके कुछ-कुछ हाल के श्रातिरिक्त उनके स्वर्गवास का निधित समय ब.त होता है । महाराजा राजसिंह की छत्री उद्घेखयोग्य है, क्योंकि उसमें उसके साथ जल मरनेवाले संग्रामसिंह नामक एक व्यक्ति का उद्गेख है। इस स्थान पर सती होतेयाली अंतिम महिला का नाम दी (कुंबरी था, जो महाराजा सुरतसिंह के दूसरे पुत्र मोतीसिंह की ह्यी थी और अपने पति की मृत्यु पर विव संव १८८२ (ईव सव १८२४) में सती हुई थी। उसकी स्वृति में अब भी प्रति वर्ष भादों के मधीन में यहां मेला लगता है। उसके बाद और कोई महिला सती नहीं हुई, क्योंकि सरकार के प्रयत्न से यह प्रधा उठ गई। राजपरिवार के लोगों के ठहरने के लिए तालाय के निकट ही एक उद्यान और कुछ महल यने हुए हैं।

देवीकुंड और नगर के मध्य में, मुख्य सड़क के कुछ दिल्ला में महाराजा डूंगरिसेंह का बनवाया हुआ शिव मंदिर है। इसके निकट ही एक तालाब, उद्यान और महत्त हैं। इस मंदिर का शिवलिंग शिक मेबाइ के प्रसिद्ध एकलिंगजी की मूर्ति के सदश है। यहां प्रति वर्ष आवश् मास में भारी मेका सगता है। इस स्थान को शिवबाड़ी कहते हैं।

नाल-बीकानेर से मील पश्चिम में इसी नाम के रेल्बे स्टेशन के निकट यह गांव है। इसके चारों और माड़ियों और वृत्तों से आच्छादित सात-आठ छोटे-छोटे तालाव हैं। इनमें से पक तालाव के किनारे, जिसे केशोलाय कहते हैं, एक लाल पत्थर का कीर्तिस्तंभ लगा है, जो वि० सं० की १७ वीं शताब्दी का जान पड़ता है। इसके लेख से पाया जाता है कि यह तालाव प्रतिहार केशब ने बनवाया था। दूसरा उन्नेखनीय लेख यहां के बाघोड़ा जागीरदार के निवासस्थान के द्वार पर लगा है, जो वि० सं० १७६२ ज्येष्ठ विद ६ (ई० स० १७०४ ता० ६ मई) रविवार का है। इससे उक्त वंश के इन्द्रभाषा की मृत्यु तथा उसकी स्त्री अमृतदे के सती होने का पता चलता है।

नाल से दो मील दिवाण में एक स्थान है, जिसे नाल का कुआं कहते हैं। यहां सात लेख हैं, जिनमें से छः तो विश् संश्की १६ वीं शताब्दी के श्रौर एक १७ वीं शताब्दी का है। उल्लेखनीय स्थलों में यहां के मंदिगों, दो कुन्नों ऋौर एक तालाब का नाम लिया जा सकता है। मंदिर सब एक ही स्थान में एक दीवार से घिरे हुए हैं, जिनमें पार्श्वनाथ और दाद्जी के मन्दिर उल्लेखयोग्य हैं। दोनों लाल पत्थर के और सम्भवतः वि० सं० की १७ वीं शताब्दी के बने 🕻 । पार्श्वनाध के मंदिर की मूर्ति संगमर्गर की है, जिसके नीचे एक लेख खुदा है, जो पूरा-पूरा पढ़ा नहीं जाता। इसके सामने जैसलमेर के पीले पत्थर की बनी हुई दो देवलियां हैं, जिनमें से एक पर अख़ारुढ व्यक्ति और सती की आकृति बनी है तथा वि० सं० १६०३ फाल्ग्रन विदे १ (ई० स० १४४७ ता० ४ फ्रांबरी ) का टूटा-फूटा लेख हैं। इससे कुछ दूर चार-दीवारी के पास एक सादे लाल पत्थर का कीर्तिस्तम्म लगा है। इसपर वि० सं० १६८१ माध सुदि १२ (ई० स० १६२४ ता० १० जनवरी) सोमवार का एक लेख है. जिससे पाया जाता है कि उस दिन महाराजा सुरसिंह के राज्यकाल में स्वधार देदा नीवावत ने यहां एक खत्री वनवाई थी। अब यह कीर्तिस्तम्भ महां से हटा दिया गया है। दाइजी का मन्दिर साधारण है।

दोनों कुएं पास-पास बने हैं और प्रत्येक के पास एक-एक की सिस्तम्भ लगा है। श्रधिक प्राचीन कुएं के पास का की र्तिस्तम्भ जैसलमेर के धीलें पत्यर का है, जिसके चारों तरफ़ अर्थात पश्चिम की और गणेश, उत्तर की ओर माता, दक्षिण की ओर सूर्य और पूर्व की ओर किसी देवता (शिव) की अस्पष्ट मूर्ति बनी है। इसके लेख से पाया जाता है कि यह कुन्नां महाराजा रायसिंह के राजत्वकाल में वि० सं० १६४० फाल्ग्रन सुदि ११ (ई० स० १४६४ ता० २१ फ़रवरी ) गुरुवार को बनकर संपूर्ण हुआ था। कुएं की दूसरी तरफ़ दहरी छत्री बनी है, जिसपर कोई लेख नहीं है। दूसरे कुपं का कीर्तिस्तम्भ लाल पत्थर का है, जिसके लेख से पाया जाता है कि उसे गोपाल के पुत्र इन्द्रभाग और उसकी स्त्रियों ने वि० सं० १७४६ ज्येष्ठ सुदि = ( ई० स० १६६६ ता० २६ मई ) ग्रुकवार को बनवाकर सम्पूर्ण किया था। यह इन्द्रभाण वाघोड़ा वंश का था, जो सोनगरे चौहानों की एक शाखा है और जिसके पास अब तक नात का इलाका जागीर में हैं। कुन्नों से थोड़ी दूर उत्तर में दो श्रीर देविलयां हैं, जो एक ऊंचे चवृतरे पर बनी हैं और पीले पत्थर की हैं। इनमें से एक पर वि० सं० १६४४ पौष सुदि १२ (ई० स० १४६= ता० ६ जनवरी) और दसरी पर वि० सं० १६६७ फाल्गन विदे ६ (ई० स० १६११ ता० २७ जनवरी) का लेख है। प्राचीन तालाब के पास एक छत्री बनी है, परन्त उसपर कोई लेख नहीं है। उसके निकट का कीर्तिस्तम्भ ह्याल पत्थर का है और उसपर वि० सं० १६४६ वैशाख बदि २ (ई० स० १६०२ ता० २६ मार्च) का लेख है, जिससे उसके निर्माण-काल का पता चलता है।

कोड़मदेसर—बीकानेर से १४ मील पश्चिम में यह एक छोटा सा गांव है, जो इसी नाम के तालाव और उसके किनारे पर स्थापित भैरव की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह भैरव की मूर्ति जांगलू में बसने के समय स्वयं राव बीका ने मंडोर से लाकर यहां स्थापित की थी।

यहां पर वि० सं० १४१६ से १६३० तक के चार लेख हैं। इनमें से सब से प्राचीन लेख तालाब के पूर्व की श्रोर भैरव की मूर्ति के निकट के कीर्त्तिस्तम्भ की दो श्रोर खुदा है। यह कीर्त्तिस्तम्भ लाल पत्थर का है



काइमदसर



स्रोर इसकी चारों श्रोर देवी-देवताश्रों की मृर्तियां खुदी हैं। इसके लेख से पाया जाता कि थि॰ सं॰ १४१६ (शक सं॰ १३८१=ई॰ स॰ १४४६) भाद्रपद सुदि ......सोमवार को राव रिण्मल के पुत्र राव जोधा ने यह तालाब खुदवाया श्रोर श्रपनी माता को इमदे के निमित्त कीर्तिस्तं म स्थापित करवाया। श्रेष ती गें लेखों में से सब से पुराना वि॰ सं॰ १४२६ मात्र सुदि ४ (ई० स० १४७३ ता० ३ जनवरी) का है, जिसमें साह कदा के पुत्र साह कया की मृत्यु होने श्रोर उसके साध उसकी स्त्री के सती होने का उत्तेख है। दूसरा लेख एक देवली पर वि॰ सं॰ १४४२ भाद्रपद सुदि ७ (ई० स॰ १४८४ ता० १७ श्रगस्त) सोमवार का है, जिसमें एक राठोड़ राजपूत की मृत्यु का उत्तेख है। तीसरा लेख वि० सं० १६३० भाद्रपद बुदि १३ (ई० स० १४७३ ता० २४ श्रगस्त) मंगलवार का तालाब के किनारे पीले रंग की देवली पर है। इसमें संघराव जीवा की मृत्यु श्रोर उसके साध राठोड़ वंश की उसकी स्त्री रुपाई के सती होने का उत्तेख है।

मजनेर—यह बीकानेर से लगभग २० मील दिल्लाण-पश्चिम में बसा है। यह महाराजा गर्जासंह के समय श्राबाद हुआ था और बीकानेर राज्य के प्रसिद्ध तालाब गजनेर के नाम पर ही इसकी प्रसिद्ध है। यहां पर हूं गर-निवास, लालनिवास, शक्तिनवास, गुलाबिनवास श्रीर सरदारिनवास नामक सुन्दर महल हैं। वर्तमान महाराजा साहब के प्रयत्न से बहां का सौन्दर्य बहुत बढ़ गया है और पुराने महलों में परिवर्तन भी हो गया है। यहां सर्वश्र बिजली की रोशनी का प्रबन्ध है। शीतकाल में बतखों, भड़तीतरों आदि के श्रा जाने पर कुछ दिनों के लिए यह स्थान उत्तम शिकारगाह बन जाता है। गजनेर के उद्यान में नारंगी और श्रानार के वृत्त बहुतायत से हैं तथा कई प्रकार की सुन्दर लताएं आदि भी हैं। तालाब का जल श्रारोग्यप्रद न होने से लोग उसका व्यवहार कम ही करते हैं। ई० स० १६३३ के श्रास्त (वि० सं० १६६०, भाद्रपद) में यहां केवल एक दिन में ही १२ इंच वर्षा हुई, जिससे कई मकानों में पानी भर गया और सरदारिनवास में साढ़े चार फ्राट पानी चढ़ गया। इस वर्षा से यहां बढ़ी स्रांति हुई और कितने ही

मकान गिर गये। गत वर्ष ई०स०१६३६ के श्रगस्त मास की तारीख ११-१३ (वि० सं०१६६३ प्रथम भाद्रपद वदि ६-११) तक तीन दिन लगातार ६० घंटों में १४ इंच वर्षा हुई, जिससे भी यहां के बहुत से कच्चे मकान गिर गये।

श्रीकोलायतजी—यह बीकानेर से करीब ३० मील दिल्लिय-पश्चिम में इसी नाम के रेल्वे स्टेशन के निकट बसा है। यहां इसी नाम से प्रसिद्ध एक तालाब भी है, जिसके किनारे कियल मुनि का आश्चम माना जाता है। प्रति वर्ष कार्तिक शुक्का पूर्णिमा को यहां मेला लगता है, जिसमें नेपाल आदि बड़ी दूर-दूर से लोग कियल मुनि के आश्चम के दर्शनार्थ आते हैं। पास ही धूनीनाथ का बनवाया एक अन्य मंदिर है। पुष्कर के समान यहां के तालाव के किनारे बहुत से घाट और मंदिर बने हैं, जो सघन पीपल के वृत्तों की शीतल छाया से आच्छादित हैं। यहां राज्य की ओर से एक अक्ष-चोत्र स्थापित है तथा कई महाजनों आदि की बनवाई हुई धर्मशालाएं एवं देवमन्दिर भी विद्यमान हैं। ई० स० १६३३ के अगस्त (वि० सं० १६६०, भाद्रपद) मास में एक दिन में ही बहुत अधिक वर्षा (१२ इंच) होने से तालाब का पानी ऊपर तक भर गया और सारी ज़मीन जल-मन्न हो गई, जिससे यहां के अधिकांश मकान गिर गये।

श्रीकोलायतजी से क्रीय ४ मील दिल्ला में अभभू नाम का गांव है। इन दोनों स्थानों के श्रास-पास पहले पक्षीवाल ब्राह्मणों की बस्ती थी, जिनकी वि० सं० १४०० से १८०० तक की देवलियां (स्मारक) यहां बनी हैं।

देशणोक—बीकानेर से १६ मील दिस्ण में इसी नाम के रेल्ये स्टेशन के पास बसा हुआ यह स्थान बीकानेर के महाराजाओं के लिए बक्न पूज्य है। यहां पर राठोड़ों की पूज्य देशी करणीजी का मंदिर है। पेसी प्रसिद्धि है कि इस देश पर करणीजी की रूपा और सहायता से ही राठोड़ों का अधिकार स्थापित हुआ था। अब भी कहीं यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व महाराजा साहब यहां आकर करणीजी का दर्शन करते



करणीजी का मन्दिर, देराणोक

हैं। यहां पर चारणों की ही बस्ती ऋधिक है और वे ही करणीजी के पुजारी हैं। इस स्थान पर चूहों की बहुलता है जो करणीजी के कावे कहलाते हैं, पर उन्हें मारने या पकड़ने की मनाही है। इसके विपरीत लोग उन्हें भोजन आदि देने में पुण्य मानते हैं। मन्दिर के आसपास बड़ी-बड़ी भाड़ियां है, पर उन्हें भी कोई काट नहीं सकता। पहले ऐसा था कि राज्य का जो अपराधी यहां आकर शरण लेता था, वह जब तक यहां रहता, पकड़ा नहीं जाता था।

पलाणा—धीकानेर से १४ मील दिलाण में इसी नाम के रेल्वे स्टेशन के पास बसा हुआ यह स्थान कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीनता की दृष्टि से यहां वि० सं० १४३६ (ई० स० १४६२) की एक देवली (स्मारक) उल्लेखनीय है, जिससे आंगल देश में प्रथम अधिकार करनेवाले राटोड़ों में से राव बीका के चाचा रिण्मल के पुत्र मांडण की मृत्यु का पता चलता है।

वासी-वरसिंहसर—यह गांव बीकानेर से १४ मील दिल्ला में हैं। यहां पर एक कीर्तिस्तम्भ है, जिसपर पैंतीस पंक्तियों का एक महत्व-पूर्ण लेख है। इससे पाया जाता है कि जंगलकूप के स्वामी शंखुकुल (सांखला) के कुमारसिंह की पुत्री श्रीर जैसलमेर के राजा कर्ण की स्त्री दूलहदेवी ने यहां वि० सं० १३८१ (ई० स०१३२४) में एक तालाब खुदवाया।

रासी(रायसी) सर—यह बीकानेर से १८ मील दिल्ला में पूर्व की तरफ़ बसा हुआ है। कहा जाता है कि रूए से चलकर रायसी सांखला पहले यहीं उहरा था। अनुमानतः उसने ही यह गांव बसाया होगा।

यहां के कुएं के पास की तीन देविलयों पर लेख खुदे हैं, जिनमें से सब से प्राचीन वि० सं० १२८८ ज्येष्ठ बदि अमावास्या (ई० स० १२३१ ता० ३ मई) शनिवार का है। इससे पाया जाता है कि उक्त दिन लाखण के पुत्र चौहान विक्रमिसंह का स्वर्गवास हुआ था। इस लेख के बल पर यह कहना अयुक्त न होगा कि वि० सं० १२८८ से पूर्व ही यह गांव बस गया था। दूसरे दो लेखों में सांखला रायिस के प्रपौत राणा कंबरसी (कुमारसी) के दो पुत्रों का उल्लेख है, जिनकी क्रमशः वि० सं० १३६२ और १३८६ (ई०स०१३२४ और १३२६) में मृत्यु हुई थी। पहला लेख लाल पत्थर की देवली पर खुदा है, जिसके ऊपर एक अश्वारु व्यक्ति और तीन सतियों की आकृतियां बनी हैं। दूसरी देवली भी ऐसी ही है, परन्तु उसमें केवल अश्वारु व्यक्ति की ही आकृति बनी है।

जेगला—यह बीकानेर से लगभग २० मील दक्तिण में है। यहां पर उक्लेख-योग्य गोगली सरदारों की दो देविलयां हैं। इनमें से श्रधिक प्राचीन वि० सं० १६४७ श्राञ्चिन विद द्र (ई० स० १४६० ता० ११ सितंबर) की है श्रीर गोगली सरदार 'संसार' से सम्बन्ध रखती है। संसार के विषय में ऐसी प्रसिद्ध है कि वह बीकानेर के महाराजा रायासिंह श्रीर पृथ्वीराज की सेवा में रहा था श्रीर वादशाह के समस्र एक लड़ाई में सिर कट जाने पर भी उसका धड़ बहुत देर तक लड़ता रहा था। गोगली वंश के व्यक्ति श्रव भी जेगला में हैं श्रीर यहां का एक पट्टेदार भी इसी वंश का है।

पारवा—यह स्थान बीकानेर से लगभग २० मील दिल्ला मं जेगला से क्रीब चार मील पूर्व में हैं। यहां पर उल्लेखयोग्य केवल एक छत्री हैं, जिसपर बीकानेर के राव जैतसी के एक पुत्र राठोड़ मानसिंह की मृत्यु और उसके साथ उसकी स्त्री कछवाही पूनिमादे के सती होने के विषय का विष्सं० १६४३ आषाढ़ सुदि ४ (ई० स० १४६६ ता० १६ जून) का लेख खुदा है। छत्री की बनावट साधारण है और उसका छजा तथा गुम्बज बहुत जीर्ण दशा में हैं।

जांगलू—सांखलों का यह प्राचीन किला जांगलू नामक प्रदेश में बीकानेर से २४ मील दिलाए में हैं। ऐसा कहते हैं कि चौहान सम्राट् पृथ्वीराज की राणी अजादे (अजयदेवी) दिहयाणी ने यह स्थान बसाया था। सर्व प्रथम सांखले महिपाल का पुत्र रायसी रूए को छोड़ कर यहां आया और गुदा बांधकर रहने लगा प्रवं कुछ समय के बाद यहां के स्वामी दिहयों की

छुल से हत्या कर उसने यहां अपना अधिकार जमा लिया। लांखलों में नापा बड़ा प्रसिद्ध हुआ। उसके समय में जब बिलोचों का उत्पात जांगलू पर बहुत बढ़ा तो वह जोधपुर चला गया श्रीर वहां से राव जोधा के पुत्र बीका को लाकर उसने जांगलू का इलाका उसके सुपुर्द करा दिया। तब से सांखले राठोड़ों के विश्वासपात्र बन गये। बहुत समय तक गढ़ की छंजियां तक उनके पास रहती थीं। नापा सांखला चुद्धिमान और राजनी-तिज्ञ होने के अतिरिक्त इतना सत्यवादी था कि श्रव भी यदि कोई बड़ी सचाई का प्रमाण देता है तो उसका उदाहरण दिया जाता है कि यह तो नापा सांखला के जैसी बात है। बास्तव में नापा ने राठोड़ों को उक्त (जांगल) प्रदेश में राज्य विस्तार करने में बड़ी सहायता पहुंचाई थी।

यहां के प्राचीत स्थानों में पुराना किला, केशोलाय श्रीर महादेव के मिन्दर उल्लेखनीय हैं। पुराना किला वर्तमान गांव के निकट बना हुआ था, पर श्रव उसके कुछ भग्नायशेष ही विद्यमान रह गये हैं। चारों श्रोर चार दरवाज़ों के चिह्न श्रव भी पाये जाते हैं। बीच के ऊंचे उठे हुए घेरे के दिज्ञ एपूर्व की श्रोर जांगलू के तीसरे सांखले स्वामी खींवसी के सम्मान में एक देवली (स्मारक) बनी है, जो देखने से नवीन जान पड़ती है।

किले के पूर्व में केशोलाय तालाब है। इसके विषय में ऐसी प्रसिद्धि है कि दिदियों के केशव नामक उपाध्याय ब्राह्मण ने यह तालाब खुदवाया था। तालाब के किनारे एक पत्थर पर खुदे हुए लेख में केशव का नाम आता है। यह लेख लाल पत्थर की देवली पर खुदा है और वि० सं० १३४६ धावण सुदि १४ (ई० स० १२६२ ता० २६ जुलाई) का है। तालाब के निकट की अन्य पांच देवलियां पीछे की हैं, जिनमें से तीन के लेख अस्पष्ट हैं। ये लेख कमशः वि० सं० १६१८, १६३० और १६६४ (ई० स० १४६१, १४७३ और १६०७) के हैं। शेष दो देवलियां वि० सं० १६६० और १६६६ (ई० स० १६३३ और १६३६) की हैं। इनमें जांगलू के भाटी जागीरदारों की मृत्यु के उन्नेख हैं। अब भी जांगलू के जागीरदार माटी ही हैं।

पुराने किले की तरफ़ गांव के बाहर महादेव का मंदिर है, जो

नवीन बना हुआ है। इसके भीतर एक किनारे पर प्राचीन शिवलिंग की जलेरी पड़ी हुई हैं। मंदिर के अन्दर की दीवार पर सगमर्मर पर एक लेख खुदा है, जिससे पाया जाता है कि इस मंदिर का नाम पहले श्रीभवानी-शंकरप्रासाद था और इसे राव बीका ने बनवाया तथा वि० सं० १६०१ (ई० स० १६४४) में महाराजा रत्नसिंह ने इसका जीगों द्वार करवाया था।

जांगल में तीन और मंदिर हैं, पर ये भी नये ही हैं। एक मंदिर जांभा नामक सिद्ध का है, जो पहले पंचार राजपूत था और वाद में साधू हो गया था। इसकी उपासना विस्नोई मतावलम्बी करते हैं। इस मंदिर के भीतर एक चोला रक्खा है, जो जांभा सिद्ध का बतलाया जाता है।

जांगलू में दो कुएं हैं, परंतु उनपर कोई लेख नहीं है। इनमें से एक की दीवार में एक देवली बनी हैं, जिसपर केवल वि० सं० ११७० फाल्गुन सुदि १ ( ई० स० १११४ ता० ६ फ़रवरी ) श्रीर 'पुत्र गासल' पढ़ा जाता है।

मोरखाणा—यह स्थान बीकानेर से २० मील दिल्ल पूर्व में है। यहां का सुसाणीदेवी (सुराणों की कुलदेवी) का मेदिर उल्लेखनीय है। यह मंदिर एक उंचे टीले पर बना है और इसमें एक तहखाना, खुला हुआ प्रांगण तथा ब मादा है। यह सारा जैसलमेरी पत्थरों का बना है और इसके तहखाने की बाहरी दीवारों पर देवताओं और नर्तकियों की आहतियां खुदी हैं। इसी प्रकार द्वारभाग भी खुदाई के काम से भरा हुआ है। तहखाने के उत्पर का शिखर खोखला बना है। इसके भीतर एक देवी की मूर्ति है। तहखाने के चारों तरफ़ एक नीची दीवार बनी है। प्रांगण पर छत है जो १६ खंभों पर स्थित है, जिनमें से १२ तो चारों और एक घेरे में लगे हैं और शेष चार मध्य में हैं। मध्य के चारों स्तम्भ और तहखाने के सामने के दो स्तम्भ घटपझव शैली के बने हैं। घेरे में लगे हुए स्तम्भ श्रीधर शैली के हैं। मध्य के स्तम्भों में से एक पर बैठे हुए मनुष्य की आहति खुदी है, जिसके विषय में कहा जाता है कि वह नागौर के नवाब की मूर्ति है, जो सुसाखी पर अधिकार करना चाहता था।

तहखाने के सामनेवाले बांई तरफ़ के स्तम्भ पर दो भोर लेख ख़दे हैं। एक तरफ़ का लेख तो स्पष्ट पढ़ा नहीं जाता, पर दूसरी तरफ़ के सेवा में वि० सं० १२२६ ( ई० स० ११७२ ) लिका मिलता है तथा उसके ऊपरी माग में एक की की बाहति बनी है । इस लेख का भी बाशय स्पष्ट नहीं है, परन्तु इससे इतना सिख है कि उक्त संवत् से पूर्व भी सुसाणी के मन्दिर का अस्तित्व था। पासवाली देवलियों से भी, जिनका उज्जेच आगे किया जायगा, इस बात की पृष्टि होती है। द्वार के बायें पार्श्व और उसके सामनेवाले स्तम्भ को मिलानेवाली दीवार पर लगे हुए काले संगमर्गर पर गद्य और पद्य में एक लेख ख़ुदा है, जिसके पूर्वाई के अन्तिम अर्थात छुठे श्लोक से पाया जाता है कि शिवराज के पुत्र हेमराज ने देवताओं के रथ के समान सुन्दर ऊंचे शिकरवाला 'गोत्र देवी' का मन्दिर बनवाया। उसके बाद के बंश में लिखा है कि बि० सं० १४७३ उपेष्ठ ग्रक्का पूर्तिमा ( ई० स० १४१६ ता० १६ मई ) ग्रकवार को सराणावंशीय गोसल के प्रजीत पूंजा के पुत्र संघेश चाहरू ने (जीर्णीदार किये हुए) मन्दिर में श्री पदुमानन्दस्रि के उत्तराधिकारी श्रीनन्दिवर्धनस्रि के द्वारा मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई। सुसायी के मंदिर की बांई ओर कुछ पत्थर की मूर्तियां आदि पकी हैं, जिनमें नी देवलियां, एक गोवर्धन (कीर्तिस्तम्भ) और एक देव-मूर्ति हैं। इनमें से कुछ जाल पत्थर और कुछ जैसलेमर के पीले परधर की हैं। इनपर लेख अवश्य थे, जो लगातार प्रताई होने के कारण अब पढ़े नहीं जाते। देवलियां वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ की जान पड़ती हैं और अनुमानतः राजपूत खरदारों से सम्बन्ध रखती हैं. जिनकी अभ्यारुढ आकृतियां सतियों की आकृतियों सहित उनपर बनी हैं। एक देवली पर तो लिंग भी दिए गोचर होता है। केस प्रायः सब देवलियों पर अग्रुख हैं। एक लेख जो क्रम-क्रम पढ़ा जाता है, बि० सं० १२३१ पीप बदि ३ ( ई० स० ११७४ ता० १३ नवस्वर ) का है।

गोवर्जन अथवा कीर्तिस्तम्भ अधिक महत्वपूर्ण है । यह लाल

पत्थर का है और इसकी चारों ओर खुदाई का काम है। सामने की तरफ़ इसपर एक लेख है, जो वि० सं० ११०० के पीछे का नहीं जान पड़ता।

गांव के सिसयाणी सागर नाम के कुएं के पास २६ देवलियां एक कतार में लगी हैं, जिनमें से २२ जैसलमेरी पत्थर की और शेष अ संगममेर की हैं। इनमें से कुछ अणि दशा में हैं और एक को छोड़कर शेष सभी विं० सं० की १६ वीं और १७ वीं शताब्दी के बीच मृत्यु को प्राप्त होनेवाले भाटी जागीरदारों की हैं। इनमें से वि० सं० १६६४ (ई० स० १६३८) की देवली से बात होता है कि इस गांव का पुराना नाम मोरिखयाणा था। एक देवली, जो अधिक प्राचीन है, वि० सं० १४६४ फालगुन सुदि १४ (ई० स० १४३८ ता० १२ फरवरी) की है। अब भी इस स्थान के जागीरदार भाटी ही हैं।

मोरकाया में एक शिवालय भी है, जिसमें मन्दिर और मठ दोनों हैं! शिवालय बहुत पीछे का बना है।

कंवलीसर—यह बीकानेर से ३६ मील दक्तिण मं बसा है। यहां वि० सं० की १४ वीं शताब्दी के पूर्वार्क्त की देवलियों का समूह है, जिनमें से केवल एक सुरक्तित रह सकी है। यह वि० सं० १३२६ (ई० स० १२०१) की है और इसमें इस गांव को बसानेवाले सांखला कमलसी की मृत्यु का उन्नेख है। अनुमानतः यह कहा जा सकता है कि यहां की सब देवलियां सांखले राखाओं की हैं, जो पहले जांगलू और रासी(रायसी)सर पर राज्य करते थे।

पांचू—बीकानेर से ३६ मील दिलाए में बसा हुआ यह गांव भी पेतिहासिक दृष्टि से महत्व का है। यहां राव बीका के तीवरे चाचा ऊधा रिएमलोत के दो पुत्रों—पंचायए और सांगा—की देविलयां (स्मारक) हैं, जो क्रमण: वि० सं० १४६८ और १४८१ (ई० स० १४११ और १४२४) की हैं। अनुमानतः पंचायए ने ही यह गांव बसाया होगा और उसी के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। इस स्थान के निकद ही

सीजवा गांव है जहां वि० सं० १६३४ (ई० स०१४७७) की राब जैतसी के पुत्र पूरणमल की देवली (स्मारक) है।

भादला—यह बीकानेर से ४४ मील दिल्ल में बसा है। यहां कई अति प्राचीन देविलयां हैं, जो सब राजपूतों की चिक्रण शास्त्रा से सम्बन्ध रखती हैं। इनमें से सब से पुरानी वि० सं० ११६१ (ई० स० ११३४) की है। इनपर के लेखों से स्पष्ट हैं कि वि० सं० की १२ वीं शताब्दी के अंत और १३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में भादला तथा उसके आसपास के गावों पर चिक्रण राजपूतों का, जो अपने को राणा कहते थे, अधिकार था।

सारंडा—बीकानेर से ४२ मील दिल्ला में बसा हुआ यह गांव भी पेतिदासिक दिए से मदत्व रखता है। इस के निकट ही दन्तोला की तलाई है, जिसके किनारे पर राव बीका के चाचा मंडला रिश्मलोत की देवली है, जो वि० सं० १४६२ (ई० स० १४०४) की है।

अग्रस्तीसर—यह गांव बीकानेर से ३० मील पूर्व-दिल्या में बसा है। यहां चार देवलियां हैं जो सब वि० सं० १३४० (ई० स० १२=३) की हैं। इनमें से तीन अग्रजासिंह के पुत्र आसल और उसकी दो सियों—रोहिणी और पूमां—की हैं; चौधी देवली रणमल की है, जो अनुमानतः आसल का सम्बन्धी रहा होगा और उसी समय मरा या मारा गया होगा। अग्रचसी और कोई नहीं, सांखले राखा रायसी का ही उत्तराधिकारी होना चाहिये। ऐसा आत होता है कि उसने ही यह गांव बसाया होगा।

सारंगसर—बीकानेर से ६४ मील पूर्व दिल्ला में बसे हुए इस गांव में मोहिलों का सब से प्राचीन लेख एक गोवर्छन (कीर्तिस्तम्भ) पर सुदा है, जो पूरा पढ़ा नहीं जाता। उसमें केवल सम्बत् ११८ स्पष्ट है।

छापर-यह बीकानेर से ७० मील पूर्व में बसा है और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का है। यह मोहिलों की दो प्राचीन राजधानियों में से एक थी। उनकी दूसरी राजधानी द्रोणपुर थी। मोहिल, चौहानों की ही एक शाका है, जिसके स्वामियों ने राणा का विरुद्ध धारणकर उक्त स्थानों के आस-पास के प्रदेश पर वि॰ सं॰ की १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ तक राज्य किया था।

खापर में मोहिलों की बहुत सी देवितयां (स्मारक) हैं, जो विश् संश्की १४ वीं शताब्दी के पूर्वार्ज की हैं। इनमें से दो विशेष महत्व की हैं क्योंकि इनसे मोहिल राखाओं के सम्बन्ध का निश्चित समय झात होता है। एक राखा सोहखपाल की विश् संश् १३११ (ईश्स् १२४४) और दूसरी राखा खरडक की विश् संश् १३४६ (ईश्स् १२६१) की है, जो सम्भवतः सोहखपाल का पुत्र हो। इनके अतिरिक्त एक देवली (स्मारक) विश् संश् १६८२ (ईश्स् १६२४) की गिरधरहास के पुत्र आसकर्ष की है।

यहां क्षापर नाम की एक कारे पानी की भीत है, जिससे पहले नमक बनाया जाता था, पर अंग्रेज़ सरकार के साथ किये हुए विश् संश् १६६६ (ई॰ स॰ १६१३) के इक्ररारनामे के अनुसार अब यह काम बन्द कर दिया गया है।

इस गांव से लगभग दो मील दिस्या-पश्चिम में चाइड्वास गांव है, जहां राव बीका के भाई राव बीदा के वंशधरों में से केतसी के पुत्र राम की वि० सं० १६२४ (ई० स० १४६८) की और गोपालदास के पुत्र कुम्भकर्य की वि० सं० १६४४ (ई० स० १४८८) की देवलियां (स्मारक) हैं।

सुजानगढ़—यह बीकानेर से ७२ मील पूर्व-दिल्य में मारवाड़ की सीमा से मिला हुआ बसा है। इस स्थान का पुराना नाम करवूजी का कोट था। पीछे से सांडवा के जागीरदार को दूसरे स्थान में भूमि देकर उससे यह रथान महाराजा स्वरतसिंह ने बि० सं० १८३४ (ई० स०१७७८) के बासपास लिया और इसका नाम सुजानसिंह के बाम पर रक्जा। यहां पुराना किला अब तक विद्यमान है, जिसका उस महाराजा के समय जीयोंदार हुआ था। इसकी चारों और काई तो नहीं

है पर धूल-कोट है। यहां २७ मन्दिर, दो मस्जिदें तथा कई धर्म-शासाएं हैं।

सुजानगढ़ से छः मील पश्चिमोत्तर में गोपालपुरा गांव है, जिसके आस-पास पर्वत श्रेषियां हैं। राज्य भर में यही एक पेसा स्थल है, जहां पर्वत श्रेषियां दिखलाई पड़ती हैं। यह कहा जाता है कि पहले इस स्थान पर द्रोणपुर नाम का नगर था, जो पांडवों के आचार्य द्रोण ने बसाया था। पीछे से यहां परमारों का अधिकार हुआ जिन्हें निकालकर बागड़ी राजपूत यहां के स्वामी हुए। उनके बाद मोहिलों का आधिपत्य हुआ, जिनसे राठोड़ों ने यह स्थान लिया। राव बीका ने यह सारा प्रदेश अपने भाई बीदा को दिया था, जिससे अब तक इसका नाम बीदाहद (बीदाबाटी) है।

गोपालपुरा में राव बीदा के पुत्र उदयकरण की वि० सं० १४६४ (ई० स० १४०८) की देवली (स्मारक) है, जो प्राचीनता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

चरळू—छापर से १४ मील दूर बसा हुआ यह स्थान पेतिहासिक हिंछ से बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि यहां मोहिलों की बहुत सी देविलयां (स्मारक) हैं, जिनसे विष्णुर त देवसरा (?), आहड़ और अम्बराक नाम के चार मोहिल सरदारों के नाम झात होते हैं। इनमें से प्रथम की मृत्यु वि० सं० १२०० (ई० स० ११४३) और अंतिम की १२४१ (ई० स० ११८४) में हुई थी। आहड़ और अम्बराक के विषय में इन देविलयों से पता चलता है कि वे नागपुर (नागोर) की लड़ाई में मारे गये थे। इनसे तथा मोहिलों की अम्य देविलयों से यह सिद्ध हो जाता है कि वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के पूर्व ही उनका इस प्रदेश पर अधिकार हो गया था और उनकी पहली राजधानी चरळू ही थी।

सालासर-यह बीकानेर से ८७ मील पूर्व-दक्षिण में जयपुर की सीमा के निकट बसा है। यहां का हतुमान का मैदिर उन्नेसनीय है, जहां वर्ष में दो बार, कार्तिक और वैशास्त्र में पूर्शिमा के दिन, मेले सगते हैं, जिनमें दूर-दूर के यात्री दर्शनार्थ आते हैं।

रतनगढ़—यह दीकानेर से द० मील पूर्व में बसा है। सर्व-प्रथम यहां महाराजा स्र्रतसिंह ने कौलासर नाम का एक मजरा बसाया था। महाराजा रानसिंह ने इसे वर्तमान कर दिया। नगर में तथा उसके आस-पास प्राय: दस पक्षे तालाब और दीस कुएं हैं, जिनमें से अधिकांश बड़े सुन्दर हैं और उनके पास छित्रयां भी बनी हैं। चारों ओर चहारिदवारी भी हैं और दो छोटे-छोटे किले भी विद्यमान हैं। यहां का प्रमुख मन्दिर जैनों का है। इसके अतिरिक्त कई विष्णु और शिव के मंदिर भी हैं।

चूर-यह नगर बीकानेर से १०० मील पूर्व में कुछ उत्तर की तरफ़ बसा है। ऐसी प्रसिद्धि है कि चूहर नाम के एक जाट ने ई० स० १६२० के आसपास इसे बसाया था, जिससे इसका नाम चूरु पड़ा। शेखावाटी की ओर से अग्रसर होनेवाले व्यक्ति को यह नगर दूर से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में रेत का एक ऊंचा टीला आ गया है। कहा जाता है कि यहां का किला मालदे नामक व्यक्ति के उत्तराधिकारी खुशहालसिंह ने वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३६) में बनाया था। यहां के भवन विशाल और कुएं अति सुन्दर हैं। मानस्टुअर्ट एिफन्स्टन ने, को ई० स० १००६ में इधर से गुज़रा था, यहां के कुओं और अहालिकाओं की बड़ी प्रशंसा की थी। इस नगर में कई प्राचीन मक्तवरे और छित्रयां भी हैं।

सरदारशहर — यह बीकानेर से = ४ मील पूर्वोक्तर में बसा है।
महाराजा सरदारिसह ने सिंहासनारूढ़ होने से पूर्व ही यहां पर एक किला
बनवाया था। शहर की चारों तरफ़ टीले हैं, जिनसे इसका सौन्दर्य बहुत
बढ़ गया है। पेतिहासिक दृष्टि से महत्व रक्षनेवाली यहां एक छुत्री है, जो
बि० सं० १२४१ (ई० स० ११=४) की है, परन्तु उसपर मोहिल इन्द्रपाल
के अतिरिक्त और कुछ पढ़ा नहीं जाता। इस देवली से यह स्पष्ट सिद्ध
होता है कि मोहिलों का प्रभाव पहले बहुत बढ़ा-चढ़ा था और उनका
राज्य यहां तक फैला हुआ था।

इसके तीन मील दिशाण में ऊदासर गांव है, जो इसी नाम के रेखने स्टेशन के पास बसा है। यहां पर राव कल्याणमल के पुत्र रामिस है। वि० सं० १६३४ (ई० स० १४७७) की देखली (स्मारक) है।

रिखी-यह बीकानेर से १२० मील पूर्वोत्तर में बसा है। कहते हैं कि इसे राजा रिखीपाल ने कई इज़ार वर्ष पूर्व बसाया था। उसके अंतिम वंशधर जसवन्तसिंह के समय लगातार कई बार श्रकाल पड़ने के कारण जब यह नगर नष्ट हो गया तो चायल राजपूर्तों ने इसपर तथा इसके आस-पास के गांवों पर अधिकार कर लिया। वि॰ सं॰ की सोलहवीं शतान्त्री में राव बीका ने उन्हें निकालकर यहां अपना आधिपत्य स्थापित किया। महाराजा गजसिंह का जन्म यहीं पर होने के कारण गजसिंहोत थीका इसे बड़ा ग्राम स्थान मानते हैं। इस नगर की चारों तरफ भी शहरपनाह बनी है। वर्तमान किला महाराजा स्रातसिंह का वनवाया हुआ है। यहां भी कुछ छित्रयां तथा वि० सं० ६६६ (ई० स० ८४२) का बना हुआ एक सुन्दर जैन मन्दिर है, जो बड़ा सुटढ़ बना हुआ है। छत्रियों में से वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४८) की एक छत्री उल्लेखनीय है, जिसमें महा-राज आनन्दसिंह की मृत्यु का उल्लेख है। जैन मन्दिर बहुत प्राचीन होते हुए भी देखने में अवतक नवीन ही जान पड़ता है। वि० सं० १८७४ (ई० स० १८६८) के बने हुए रामदेवजी के मन्दिर में प्रतिवर्ष एक मेला लगता है। निकट के जसरासर नाम के तालाव के पास के मन्दिर में भी प्रति मास एक मेला लगता है।

राजगढ़—बीकानेर से १३४ मील पूर्वोत्तर में बसा हुआ यह नगर वि॰ सं॰ १८२२ (ई॰ स॰ १७६६) में महाराजा गर्जसिंह ने अपने पुत्र राजिसिंह के नाम पर बसाया था। यहां का किसा उक्त महाराजा की आज्ञा से उसके मंत्री महता बक्ताबरसिंह ने बनवाया था।

ददेश —यह बीकानेर से १२४ मील पूर्वोत्तर में बसा है। प्राचीनता की दृष्टि से महत्व रखनेवाला यहां त्रि० सं० १२७० (ई० स० १२१३) का एक क्षेस्र है, जिसमें एक कुआं खुद्वाये जाने का उन्नेस्र है तथा मंडलेश्वर गोपाल के पुत्र राणा जयतसिंह का नाम दिया है। इससे यह सिद्ध है कि वि० सं० की १३ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यहां पर चौहानों का राज्य था, जो अपने को राणा कहते थे। बीकानेर की ख्वातों में गोगादे सिद्ध का जन्म ददेवा में होना लिखा है। संभव है कि वह जयतसिंह का ही कोई वंशधर रहा हो।

नौहर—यह बीकानेर से ११८ मील उत्तर-पूर्व में बसा है। यहां एक जीर्य-शीर्य किले के जिक्क मभी तक विद्यमान हैं। इस स्थान से १६ मील पूर्व में गोगामेड़ी नामक स्थान है, जहां भाद्रपद के कृष्य पद्म में गोगासिख की स्वृति में मेला लगता है, जिसमें १०-१४ हज़ार आदमी एक म होते हैं। लोगों का पेसा विख्यास है कि एक बार यहां की यात्रा कर लेने के बाद सर्प-दंश का भय नहीं रहता । इस स्थान से एक मील उत्तर में प्रसिद्ध गोरकटीला है। कहा जाता है कि यहां पहले गोरकनाथ नाम का सिद्ध रहता था।

मीहर में वि० सं० १०८४ ( ई० स० १०२७ ) का एक लेख है ।

हनुमानगढ़—यह बीकानेर से १४४ मील उत्तर-पूर्व में बसा है। यहां एक प्राचीन किला है, जिसका पुराना नाम भटनेर था। भटनेर भट्टीनगर का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ भट्टी अथवा आदियों का नगर है।

बीकानेर राज्य के दो प्रमुख किलों में से इनुमानगढ़ दूसरा है। यह किला लगभग ४२ बीचे भूमि में फैला हुआ है और देंगें से सुदृढ़ बना है। इसका जीखों जार होते-होते सारा-का-सारा किला नया सा हो गया है। चारों ओर की दीवारों पर बुर्ज बने हैं। किले का एक द्वार कुछ अधिक पुराना प्रतीत होता है। प्रधान प्रवेशद्वार पर संगममेर के काम के चिद्व अब तक विद्यमान हैं। कहते हैं कि पहले इस किले में गुम्बद आदि बने हुए थे, पर ये सब तोड़ हाले गये और ईंटें आदि मरम्मत के काम में लगा दी गई। किले के एक द्वार के एक पत्थर पर वि० सं० १६७० (ई० स० १६२०) खुदा है। उसके नीचे राजा का नाम तथा छुर राखियों की आहतियां भी वनी थीं जो छब स्पष्ट नहीं हैं। कहीं-कहीं ईंटों

पर अब भी फ़ारसी एवं अरबी के अत्तर खुदे हुए दीख एड़ते हैं। किले के भीतर का जैन उपासरा प्राचीन है। उसके भीतर की मूर्तियों में से तीन की पीठ पर फ़मशः बि० सं० १४०६ मार्गशीर्ष सुदि १० (ई० स० १४४६ ता० २४ नवम्बर); १४४६ मार्गशीर्ष बदि ४ (ई० स० १४०२ ता० २१ अक्टूबर) और १४६४ माघ बदि २ (ई० स० १४३६ ता० ६ जनवरी) के लेख खुदे हैं, जिनमें उक्त मूर्तियों की स्थापना के सम्बन्ध के उझेख हैं। किले में एक लेख हि० स० १०१७ (वि० सं० १६६४=ई० स० १६०८) का फ़ारसी लिपि में लगा है, जिससे पाया जाता है कि उस(बादशाह) की आद्या से कछवाहे राय मनोहर ने उक्त संबद् में वहां मनोहरपोल नाम का दरवाज़ा बनवाया।

हनुमानगढ़ किसका बसाया हुआ है, इसका ठीक पता नहीं चलता। पहले यह स्थान निर्जन पड़ा हुआ था, केवल दो कोस की दूरी पर दो गुम्बद थे, जिनके पास के टीले पर कुछ लोगों की बस्ती थी, जो भाटी थे। फिर सादात ( जलालुद्दीन बुखारी के वंशधर ) के समय में यह किला बनकर सम्पूर्ण हुआ, जिसे मारकर भाटियों ने यहां अपना अधिकार स्थापित किया। कहीं ऐसा भी लिखा मिलता है कि महमूद ग्रजनवी ने वि० सं० १०४८ ( ई० स० १००१ ) में भटनेर लिया, पर यह कथन विश्वस-नीय नहीं है। १३ वीं शताब्दी के मध्य में बल्बन का एक सम्बन्धी शेरखां यहां का हाकिम था। कहा जाता है कि उसने अर्टिडा और अटनेर के किलों की मरमात कराई थी और वि० सं० १३२६ (ई० स० १२६६) में उसका भटनेर में देहांत हुआ, जहां उसकी स्मृति में एक कुब्र ( Tomb ) बनी है। वि० सं० १४४८ (ई० स० १३६१) में भाटी राजा (राव ) दुलचंद से तैम्र ने भटनेर लिया। तत्कालीन तवारीखों में लिखा है-"बहुत ही सुदृढ़ और सुरत्तित होने से यह किला हिन्दुस्तान भर में प्रसिद्ध है। यहां के लोगों के व्यवहार के लिए जल, एक बड़े हीज़ से आता है, जहां का वर्षा-काल का एकत्रित पानी साल भर तक काम देता है।" इसके बाद यहां क्रमशः भाटियों, जोहियों और चायलों का अधिकार हुआ। वि० सं० १४वर्ष ( ई० स० १४२७ ) में बीकानेर के चौथे शासक राव जैतसिंह ने यहां राठोड़ों का आधिपत्य स्थापित किया। इसके ११ वर्ष बाद बादर के पुत्र कामरां ने इसे जीता। किर कुछ दिनों तक चायलों का अधिकार रहा, जिनसे पुनः राठोड़ों ने इसे लिया। बीस वर्ष बाद शाही ख़ज़ाना लूटे जाने के अपराध में बादशाह की आक्षा से हिसार के स्वेदार ने इसे शाही राज्य में मिला लिया। बीच में कई बार इसके अधिकारियों में परिवर्तन हुए। अन्त में महाराजा स्रतसिंह के समय वि० सं० १६६२ (ई० स० १८०४) में पांच मास के विकट घेरे के बाद राठोड़ों ने इसे ज़ाइतालां भट्टी से छीना और यहां बीकानर राज्य का अधिकार हुआ। मंगलवार के दिन अधिकार होने के कारण इस किले में एक छोटा सा हनुमानजी का मंदिर बनवाया गया और उसी दिन से इसका नाम हनुमानगढ़ रक्का गया।

घगर के आस-पास का प्रदेश प्राचीन काल में बीकानेर राज्य का सब से सम्पन्न भाग था, अतएव शिल्पकला का विकास भी यहां ही अधिक हुआ था। पत्थर की कमी के कारण यहां मिट्टी पकाकर उसकी बड़ी सुन्दर मूर्तियां आदि बनाई जाती थीं। हनुमानगढ़ में इस तरह के काम के जो उदाहरण मिले हैं थे बड़े उत्कृष्ट और उच्चकोटि की कला के परिचायक हैं। किले के भीतर के एक टीले के नीचे १४ फ्रुट की गहराई में पकी हुई मिट्टी के बने स्तम्भ के दो शिरोभाग (Terra Cotta Capitals) पाये गये, जिनके किनारों पर सीढ़ी सहित शंकु आकृति के मीनारे (Pyramids) बने हैं। भीतर के तीसरे द्वार के निकट से दो भाग में टूटी हुई पक्की मिट्टी की चौकी मिली, जो उसी समय की बनी है, जिस समय के उपर्युक्त शिरोभाग हैं। भीतर के दूसरे अथवा मध्य-द्वार के निकट लाल एत्थर का बना द्वार-स्तम्भ (Door-jamb) है, जिसके ऊपर तीन चतुक्कोण पटरियां बनी हैं, जिनमें से दो पर मनुष्य की आकृतियां और तीसरे पर सूर्य की बैठी हुई मूर्ति बनी है, जो हाथों में दो कमल के फूल लिये हैं।

हनुमानगढ़ के निकट ही भद्रकाली, पीर सुलतान, मुंडा, डोबेरी, कालीवंग भावि स्थान हैं, जहां से भी प्राचीन कला के श्ववद्योप निसे हैं। मुंडा का स्तूप अन्य स्तृपों से वड़ा है। इसके निकट ही एक कटहरे का काम देनेवाले स्तम्स का उकड़ा है, जिसके मध्य में कमल-पुष्प बना है। पीर सुलतान में मिली हुई पकी हुई भिट्टी की बनी स्त्री की दृटी आकृति बड़ी उत्कृष्ट कला का उदाहरण है और गान्धार शैली की जान पड़ती है। होबेरी में एक सुंदढ़ नगर के अवशिए चिह्न प्राप्त हुए हैं।

शंगालगर—यह बीकानेर से १३६ मील उत्तर में बसा है । पहले यहां कोई आबादी नहीं थी और यह हिस्सा ऊज़रू तथा 'दुले की बार' नाम से प्रसिद्ध था। किर इथर कुछ गांव आबाद हुए, जिनमें वर्तमान गंगानगर से एक मील दूरी पर रामनगर नामक गांव आबाद हुआ। वर्तमान महाराजा साहब ने जब पंजाब ज़िले के फ़ीरोज़ पूर से बीकानेर राज्य में गंगानहर लाने का कार्य आरंभ किया उस समय व्यापार के लिए बहां मंदी बनाता स्थिर हुआ और बि॰ सं॰ १६८४ (ई॰ स॰ १६२७) में इस स्थान की नींव दी गई। यहां दूर-दूर के लोग अपना नाज येचने के लिए आते हैं और राज्य के उद्योग से यहां बहुत बड़ी मंडी हो गई है। यह गंगानगर निजामत का मुख्य स्थान है। इसमें एक 'कॉटन प्रेस एन्ड जिनिंग फ़ैक्टरी' है तथा और भी कई फ़ैक्टरियां हैं। विवसंव १६६१ (ईवसव १६३४) में राज्य ने यहां की खास तौर पर मईमशुमारी की तो १०४७६ मनुष्यों की आबादी पाई गई । इस मंडी का निर्माण बड़ी संदरता से हुआ है और मुख्य सहकें तो जयपूर नगर की प्रसिद्ध सड़कों के समान बहुत चीड़ी हैं। यहां कई भन्य मकान भी बने हैं और बनते जाते हैं। राज्य की तरफ़ से यहां कई बड़े अफ़सर रहते हैं और इधर के माल-सीरो का रेवेन्य अफ़सर भी यहीं रहता है।

लाखासर—यह बीकानेर से ११० मील उत्तर में कुछ पूर्व की तरफ़ बसा है। कहते हैं कि हरराज ने अपने पिता के नाम पर इसे बसाया था। पैतिहासिक दृष्टि से यह स्थान दो देवलियों के लिए प्रसिद्ध है। एक देवली वि० सं० १६०३ (ई० स० १४४६) की है, जो सम्भवतः राव बीका के खाखा लाखा रणमलोत की हो। इसके निकट ही हरराज के पौज सरसाय की वि० सं० १६४० (ई० स० १४६३) की देवली है। स्रतगढ़—यह बीकानर से ११३ मील उत्तर में कुछ पूर्व की तरफ़ बसा है। यहां एक क़िला भी था। वि० सं० १८६२ (ई० स० १८०४) में महाराजा स्रतसिंह ने यहां नया क़िला बनवाया और उसका नाम स्रतगढ़ रक्या। यह क़िला सारा ईटों का बना है, जिनमें से बहुत सी ईटें आदि बीस स्थानों से लाकर लगाई गई हैं। ईटें कुछ तो सादी और कुछ खुदाई के काम से भरी हैं। मिट्टी की बनी अधिक महत्व की वस्तुएं बीकानर के किले में सुरस्तित हैं। इनमें हड़जोरा की पत्तियों, गरुड़, हाथी, रास्तस आदि की आकृतियां बनी हैं और गांधार शैली की छाप स्पष्ट दीस पड़ती है। कहते हैं कि ये सब ईटें आदि रंगमहल नामक गांव से लाई गई थीं।

रंगमहल गांव स्रतगढ़ से दो मील उत्तर-पूर्व में स्थित है। धीकानेर के किले में सुरन्तित शिवपार्वती, रूप्णा की गोवर्धन लीला तथा एक पुरुष और स्त्री की पकी हुई मिट्टी की बनी मूर्तियां इसी प्राचीन स्थान से मिली थीं। कहते हैं कि यह स्थान पहले जोहिये सरदारों की राजधानी थी, जिनके समय में टॉड के कथनानुसार यहां सिकन्दर महान् का आगमन हुआ था। यहां एक प्राचीन वावली (Step-well) है, जिसमें २ फुट लम्बी और उतनी ही चौड़ी ईंटें लगी हैं।

स्रतगढ़ से ७ मील उत्तर-पूर्व में बड़ोपल नामक गांव है । यहां भी बौद्यकालीन प्राचीन कला की वस्तुओं के अवशेष विद्यमान हैं।

~~~ ~ ~ ~ ~ ~

#### दूसरा अध्याय

# राठोड़ों से पूर्व का प्राचीन इतिहास

राठोड़ों का बीकानेर राज्य पर अधिकार होने से पूर्व यह प्रदेश कई भागों में विभक्त था। महभूमि और आवादी कम होने के कारण विजेताओं का इस तरफ ध्यान कम ही रहा, जिससे यहां के शासक रवा-धीनता का उपभोग करते रहे। महाभारत के समय वर्तमान बीकानेर राज्य 'कुरु-राज्य' के अन्तर्गत था। इसके पीछे यहां किन-किन राजवंशों का अधिकार रहा, यह आत नहीं होता। प्रतापी मीर्थ्यों, यूनानियों, सत्त्रपों, गुप्तवंशियों और प्रतिहारों का इस प्रदेश पर राज्य रहा या नहीं, इस विषय में निश्चित कप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुरातत्वातु-संधान से इस राज्य के संबंध की इतिहास-संबंधी जो सामग्री प्राप्त हुई है, वह ग्यारहवीं शताब्दी से पूर्व की नहीं है। किर भी उपर्युक्त सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस राज्य पर जोहियों, चौहानों, सांखलों (परमारों), भाटियों और जाटों का अधिकार अवश्य रहा। अतपद उनका यहां संस्तिप से परिचय दिया जाता है।

## जोहिये

जोहियों के लिए संस्कृत लेखों आदि में 'यौधेय' शब्द मिलता है। यह बहुत प्राचीन सम्मिय जाति है। इसका वर्णन हमने ऊपर पू० २२-२३ (टिण्पण १) में किया है। इनका मूल निवास पंजाब में था। इन्हीं के नाम से सतलज नदी के दोनों तटों पर का भावलपुर राज्य के निकट का प्रदेश अभी तक 'जोहियाबार' कहलाता है। बीकानेर राज्य का उत्तरी भाग पहले जोहियों के अधिकार में था। राठोड़ राव सलका का कोटा पुत्र बीरम, अपने भाई माला (मज्ञीनाथ) के पौत्रों-हारा मालाणी से निकाला जाने पर, जोहियों के पास आ रहा था। जब उस( धीरम )ने बोहियों के साथ दगा करने का विचार किया तो जोहियों ने उसको मार डाला। वि० सं० की सोलहर्यों शताब्दी में जोधपुर के राव जोधा के पुत्र बीका ने मारवाड़ की तरफ़ से जांगलू की तरफ़ बढ़कर अपने लिए बीकानेर नामक नवीन राज्य की स्थापना की। उस समय राव बीका के बढ़ते हुए प्रताप को देखकर जोहियों ने भी उसका आधिपत्य स्थी-कार कर लिया। उस समय से ही इधर के जोहियों का इलाक़ा बीकानेर राज्य के अधिकार में आ गया।

# चौहान

चौदानों की पुरानी राजधानी नागीर ( श्रहिच्छुत्रपुर ) धी । बहां से वे लोग सांभर की तरफ़ बढ़े और बहां श्रपनी राजधानी स्थापित की। सांभर का समीपवर्ती प्रदेश 'सपादलच्च' कहलाता था। चौद्दानों का राज्य सांभर में होने से वे सांभरिये (सपादलच्चीय) चौद्दान कहलाने लगे।

बीकानेर राज्य से चौहानों के शिलालेख विक्रम की बारहवीं शताब्दी से मिलते हैं, परंतु वे स्मारक छित्रयों के ही हैं। वि० सं० की तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रसिद्ध चौहान राजा विष्रहराज (बीसलदेव) चतुर्थ ने दिल्ली, हांसी, हिसार आदि प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। इससे यह अनुमान होता है कि बहुधा यह सारा राज्य चौहान साम्राज्य के अन्तर्गत हो गया हो। बीकानेर राज्य में चौहानों के सिक्हे भी मिलते हैं। ई० स० १६३२ (वि० सं० १६८६) में हनुमानगढ़ (भटनेर) से चौहान राजा अजयराज (अजयदेव) का एक तांचे का सिक्का मुभकों मिला, जिसपर उसकी राणी सोमलदेवी का नाम अंकित है। इससे पाया जाता है कि सांभर के चौहानों के सिक्के यहां चलते थे और यहां उनके सामंत रहते थे।

छापर और द्रोणपुर के आसपास का प्रदेश मोहिलवाटी कहलाता था। मोहिल, चौहानों की ही एक शासा है। नैस्सी ने लिखा है कि चाहमान के वंश में सजन का पुत्र मोहिल हुआ। मोहिल ने यहां के प्राचीन वाग दिये राजपूर्तों को जिन्होंने शिशुपालवंशी डाहलियों से खापर भौर द्रोलपुर का इलाका छीन लिया था, परास्तकर उनका श्रधीकृत प्रदेश छीन लिया, जहां कई पीढ़ी तक उनका अधिकार रहा। फिर ढंग की तरफ़ से सांसले (परमार) रायकी (महीपाल का पुत्र ) ने इधर आकर जांगल पर अधिकार कर लिया। देशगोक के पास रासीसर नामक प्राचीन गांध है. जिसके लिए कहा जाता है कि उसे सांखला रायसी ने बसाया था। वहां चौहान लाखण के पुत्र विक्रम-सिंह की मृत्य का वि० सं० १२८८ ज्येष्ठ विद ३० (ई० स० १२३१ ता० ३ मई) शनिवार का स्मारक लेख है। उससे पाया जाता है कि रासीसर तक मोहिल चौहानों का अधिकार था। सम्भव है कि सांखलों (पंचारों) ने कुछ भूमि चौहानों की भी दबाकर वहां अपना आधियत्य किया हो। तथापि बी नानेर राज्य का दिख्णी-पूर्वी भाग तथा मारवाड़ का लाड़ मूं परगना मोहिलों के अधिकार में रहता पूर्ण रूप से सिद्ध है। इन मोहिलों की उपाधि 'राणा' थी. ऐसा उनके प्राचीन लेखों तथा नैगासी की ख्यात से पाया जाता है। जोबपुर के राव जोबा-द्वारा मोहिल चौदान श्रजीतसिंह के मारे जाने के बाद राठोड़ों और मोहिलों में वैर हो गया तथा उनमें कई लडाइयां हुई। अनन्तर पारस्परिक फ्रूट से मोहिलों के निर्वल हो जाने पर राव जोधा ने उनपर श्राक्रमण कर उनका सारा प्रदेश श्राने श्रधिकार में कर लिया। इसपर मुसलमान सेनाध्यक्त सारंगकां की सहायता से उन्हों( मोहिलों )ने अपने इलाके को पुनः राठोड़ों से श्रीन लिया। तब बीकानेर से राव बीका ने मोहिलों पर चढाई कर उन्हें परास्त किया श्रौर मोहिलवाटी को विजय कर वह प्रदेश अपने भाई बीदा को दे दिया। बीका की इस सहायता के बदले में बीदा ने राव बीका की अधीनता स्वीकार की। तब से उसके वंशज बीकानेर राज्य के अधीन चले साते हैं।

बीकानेर राज्य से चौहानों के कई स्मारक क्षेत्र मिले हैं।

# सांखले (परमार)

सांखलों को वि० सं० १३८१ (ई० स॰ १३२४) के लिये संस्कृत शिलालेख में 'शंखुकुल' शब्द लिखा है। उनकी एक शाखा का कंण (जोधपुर राज्य) में निवास था, जिससे वे कंण के सांखले भी कहलाने लगे। उनकी उपाधी 'राणा' थी। विक्रम की बारहवीं शताब्दी के आस-पास सांखले महीपाल का पुत्र रायसी वीकानेर राज्य के जांगलू प्रदेश में गया और वहां रहने लगा। रासीसर (रायसीसर) गांव में एक देवली पर वि० सं० १२८८ ज्येष्ठ विद ३० (ई० स० १२३१ ता० ३ मई) शनिवार का लेख है, जिससे अनुमान होता है कि जांगलू पर सांखलों का अधिकार होने के पूर्व चौदानों का अधिकार रहा हो और सम्भवतः रायसी ने चौदान लाखण के पुत्र विक्रमिसंह को मारकर उस प्रदेश पर अधिकार किया हो तथा रासीसर नाम रायसी के समय वह गांव बसने से प्रसिद्ध हुआ हो।

रायसी के पीछे उसका पुत्र श्रग् खसी जांगल, का स्वामी हुआ। धीकानेर राज्य का अगुखीसर गांव श्रग् खसी के बसाये जाने से उसका नाम श्रग् खीसर प्रसिद्ध हुआ। श्रग् खसी के बाद खींबसी श्रीर उसके बाद कुमरसी (कुंवरसी, कुमारसिंह) हुआ। कुमरसी के दो पुत्रों (विक्रमसी और प्रतापसी) की दे-िलयां रासीसर गांव में बनी हुई हैं, जिनमें उनके मृत्यु-संवत् कमशः वि० सं० १३८२ और १३८६ (ई० स० १३२४ और १३२६) दिये हैं। कुमरसी की एक पुत्री दूलहदेवी थी, जिसका विवाह जैसलमेर के रावल कर्ग्यदेव के साथ हुआ था। उसने वि० सं० १३८१ (ई० स० १३८४) में वासी-वरसिंहसर में तालाब बनवाया।

कुमरसी के पीछे राजसी, मूंजा, ऊदा, पुन्यपाल और माणकपाल ने कमशः जांगलू का ऋधिकार पाया। माणकराव का पुत्र नापा सांखला था। उसके समय में वहां विलोच जाति के मुसलमानों के आक्रमण होने सागे, जिससे सांखले निर्वस हो गये। फिर नापा ओधपुर के राव जोधा के पास गया और वहां कुंबर बीका को नवीन राज्य स्थापित करने को उदात देख जांगलू पर अधिकार करने की सलाह दी। तब वि० सं० १४२२ (ई० स०१४६४) में बीका ने जांगलू की तरफ़ जाकर उस प्रदेश को जीता और नापा ने राव बीका की अधीनता स्वीकार कर ली। मापा के इस कार्य से राव बीका का उसपर दृढ़ विश्वास हो गया और उस(नापा) के बंशज भी वर्षों तक राज्य के विश्वासपात्र सेवक बने रहे, जिसका वर्षन यथा प्रसङ्ग किया आयगा।

#### भाटी

बीकानेर के पश्चिमोत्तर का सारा प्रदेश, जो जैसलमेर राज्य की सीमा से पंजाब की सीमा तक जा मिलता है, बीकानेर-राज्य की स्थापना के पूर्व भाटियों के श्रधिकार में था, जो वहां लुटमार भी किया करते थे। उनके भी दो भाग थे। पश्चिम की तरफ़ जैसलमेर राज्य की सीमा से मिले हुए पुगल प्रदेश के भाटी राजपुत और उत्तर की तरफ़ भटनेर के आस-पास बसनेवाले भारी मुसलमान थे, जो भट्टी कहलाने लगे। जब राव बीका ने जांगल की तरफ़ बढ़कर यहां अपना अधिकार किया उस समय भाटो राव शेखा पुगल का स्वामी था, जिसको मुसलमानों ने पकड़ लिया था। राष बीका ने शेखा की स्त्री की प्रार्थना पर शेखा को केंद्र से छुड़वा दिया। इसपर शेखा की पुत्री का विवाह राव श्रीका से हो गया। फिर राव बीका ने वर्तमान कोइमदेसर गांव के निकट अपनी राजधानी बनाने के लिए दुर्ग बनवाना चाहा, जिससे भाटियों को उससे भय हो गया और उन्होंने उसे रोका, किन्तु उसने ध्यान नहीं दिया। तब भाटी जैसलमेर से सेना लेकर आये और राव बीका से युद्ध हुआ। भाटियों से निरन्तर अगड़ा होने की सम्भावना देख अन्त में राव बीका ने कोड्मदेसर को छोड़कर वहां से दक्षिण-पूर्व की तरफ़ जाकर वि० सं० १४४२ (ई० स० १४८४) में किला बनवाया, जो राजधानी बीकानेर में नगर के भीतर है। फिर वहां शहर बसाकर उसने उसका नाम बीकानेर रक्खा।राव बीका के बढ़ते हुए प्रताप

को देखकर राव शेखा ने भी धीका की अधीनता स्वीकार कर सी और पुगल बीकानेर राज्य के अन्तर्गत हो गया।

इसी प्रकार राव बीका ने उत्तर की तरफ बढ़कर वहां भी अपनी विजय पताका फहराई और भटनेर की तरफ के भट्टियों पर अपना आतक्क स्थापित किया, परंतु उधर के प्रदेश पर बीकानेर के नरेशों का लगातार अधिकार न रहा। दिल्ली की मुसलमान सलतनत समीप होने के कारण उधर का प्रदेश कभी-कभी मुसलमानों के अधीन रहा। मुगलों के राज्य समय में यह इलाक़ा फिर बीकानेर राज्य में आया, परन्तु अधिक समय तक उसपर बीकानेर राज्य का अधिकार न रहा। मुगल साम्राज्य की निर्धलता के दिनों में कई बार इस इलाक़े पर बीकानेर के महाराजाओं ने अधिकार किया, पर भट्टियों ने उनका वहां अधिकार स्थिर न रहने दिया। अंत में महाराजा स्रत्सिंह ने भट्टियों का दमन कर सारा इलाक़ा और भटनेर दुर्ग, जो अब हनुमानगढ़ कहलाता है, अपने राज्य में मिला लिया।

#### जाट

बीकानेर राज्य के आसपास का बहुत सा इलाका आटों के अधिकार में था और शासकों का ध्यान उस और न रहने से वे एक प्रकार से स्वाधीनता का उपभोग करते थे। आत्मरक्षार्थ उन्होंने अपना खल मी बढ़ा लिया था। उनकी यहां कई जातियां थी और उनका इलाका कई भागों में बंटा हुआ था। गोदारा जाट पांडू और सारन आट पूला (फूला) के पारस्परिक भगड़े में राव बीका ने पांडू का पक्ष लिया। फलतः पूला के सहायक नरसिंह के मारे जाने पर राव बीका का उनपर पूरा आतक्क अम गया और युद्ध के समय वे भाग गये। अंत में उन्होंने राव बीका की अधीनता स्वीकार कर ली। उनका सारा इलाका बिना रक्षपात के उसके अधिकार में आ गया और जाट साधारण प्रजा की भांति सूमि-कर देकर निवास करने लगे।

## तीसरा अध्याय

# राव बीका से पूर्व के राठोड़ों का संचिप्त परिचय

धीकानेर के महाराजा जोघपुर के राठोड़ राव जोधा के पुत्र बीका के धंशधर हैं। राठोड़ों का प्राचीन इतिहास महत्वपूर्ण है, अतएव जोघपुर राज्य के इतिहास में विस्तृत रूप से उसका उझेख किया गया है, परन्तु धंशकम मिलाने के लिए यहां भी संत्रेप से उसका परिचय दिया जाता है।

'राठोड़' शब्द केवल भाषा में ही प्रचलित है। संस्कृत पुस्तकों, शिलालेकों और दानपत्रों में उसके लिए 'राष्ट्रकृट' शब्द मिलता है।

गाकृत शब्दों की उत्पत्ति के नियमानुसार 'राष्ट्रकृट'

शब्द का प्राकृत कर्ण 'रहुऊड़' होता है, जिससे 'राठऊड़' या 'राठोड़' शब्द यनता है। 'राष्ट्रकृट' के स्थान में कहीं-कहीं 'राष्ट्रवर्य' शब्द भी मिलता है, जिससे 'राठवड़' शब्द बना है। 'राष्ट्रकृट' को राष्ट्रकृट' को राष्ट्रकृट' को स्थान में कहीं-कहीं 'राष्ट्रवर्य' शब्द भी मिलता है, जिससे 'राठवड़' शब्द बना है। 'राष्ट्रकृट' को सर्थ 'राष्ट्रवर्य' दोनों शब्दों का शर्थ एक ही है, वर्यों कि 'राष्ट्रकृट' का अर्थ 'राष्ट्र' जाति या वंश का शिरोमणि है और 'राष्ट्रवर्य' का अर्थ 'राष्ट्र' जाति अथवा वंश में केष्ट हैं ।

राठोड़ों का प्राचीन उल्लेख अशोक के पांचवे प्रक्षापन में गिरनार, धीकी, शहबाज़गढ़ी और मानसेरा के लेखों में पेठनिक (पैठनवालों) के साथ समास में मिलता है, जिससे पाया जाता है राठोड़वंश की प्राचीनता कि उस समय ये दक्षिण के निवासी थे। बहुत पहले से राजा और सामन्त अपने वंश के नाम के साथ 'महा' शब्द लगाते रहे हैं, जिससे राष्ट्रवंशी अपने को 'महाराष्ट्र' अथवा 'महाराष्ट्रिक' लिखने लगे। देशों के नाम बहुधा उनमें बसनेवाली या उनपर अधिकार जमानेवाली

<sup>(1)</sup> राठोड़ शब्द के लिए 'राष्ट्रोड़' शब्द भी मिलता है, जो संस्कृत सांचे में बाबा हुआ राठोड़ शब्द का ही सुचक है।

जातियों के नाम से मसिख होते रहे हैं। 'महाराष्ट्र' जाति के अधीन का दिल्ला देश 'महाराष्ट्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ।

मीर्थ्यवंशी राजा अशोक से लगाकर वि० सं० ४४० (ई० स० ४६३) के आस-पास तक राठोड़ों का कुछ भी इतिहास नहीं मिलता। केवल कहीं कहीं नाम मात्र का उन्नेख है।

दिश्चिण के येवूर गांव के सोलंकियों के वंशावलीवाले शिलालेख से पाया जाता है कि वि० सं० ४४० (ई० स० ४६३) के लगभग राष्ट्रकूट राजा कुल्ल के पुत्र इंद्र को, जिसकी सेना में ५०० हाथी थे, सोलंकी राजा जयसिंह ने जीता और वहां सोलंकी राज्य की स्थापना की। इससे स्पष्ट है कि वि० सं० ४४० (ई० स० ४६३) के कई वर्ष पूर्व राठोड़ों का दिश्चण में राज्य जम खुका था और वे बड़े शक्तिशाली थे।

सोलंकी राजा जयसिंह-द्वारा दिल्ला में सोलंकी राज्य की स्थापना होने पर भी राठोड़ों के पास उनके राज्य का कुछ ग्रंश विद्यमान था। राठोड़ राजा दंतियमी के पौत्र गोविंदराज ने सोलंकीवंश के राजा पुलकेशी (वि० सं० ६६७-६६४=ई० स० ६१०-६३८) पर चढ़ाई की, परंतु फिर उसने मेल कर लिया।

तब से लगभग १४० वर्ष तक दक्षिण में सोलंकियों का राज्य उन्नत रहा। इसके पीछे उपरोक्त गोविंदराज के प्रपोत्र दितिहुनों ने वि० सं० द११ (ई० स० ७४४) के लगभग माही और रेवा निवयों के बीच का प्रदेश (लाटदेश) विजय किया तथा राजा वस्लभ (सोलंकी राजा) को भी जीतकर 'राजाधिराज' और 'परमेश्वर' के विरुद्द धारण किये। इनके द्यतिरिक्त उसने कलिंग, कौजल, श्रीशैल, मालव, टंक आदि देशों के राजाओं को जीतकर 'श्रीवस्लभ' नाम धारण किया। उसने कांची, केरल, चोल तथा पांड्य देशों एवं श्रीहर्ष (कन्नीज का प्रसिद्ध राजा) तथा वज्रट को जीतनेवाले कर्णाटक (सोलंकियों) के असंख्य लश्कर को जीता, जो अजय कहलाता था। दंतिदुर्ग के पीछे राठोड़ों के इस महाराज्य का स्वामी उसका चाचा छप्णाराज हुआ, जिसने अपने राज्य की

श्रीर भी वृद्धि की । उसका बनवाया हुआ एलोरा (निज़ाम राज्य) का 'कैलाश' मंदिर संसार की शिल्पकला का अत्यन्त उत्क्रप्ट उदाहरण है।

हुन्याराज के बाद गोविंदराज (दूसरा) हुन्ना, जिसे परास्त कर इसका भाई ध्रुवराज राज्य का स्वामी बना। ध्रुवराज बड़ा पराक्रमी राजा था। उसने कौशल और उत्तराजंड के कई राजाओं को परास्त किया। उसका राज्य रामेश्वर से श्रयोध्या तक फैला हुन्मा था। तदनन्तर गोविंद-राज तीसरा सिंहासनारु हुन्मा। वह गुजरात और मालवे को श्रधीन कर विंध्याचल के निकट तक जा पहुंचा। तुंगभद्रा, वेंगी, गंगवाडी, केरल, पांड्य, खोल और कांची के नरेशों को परास्त कर उसने सिंहल के राजा को श्रपने श्रधीन बनाया। फिर उसने प्रतिहार राजा नागभट को हराकर मारवाड़ में भगा दिया। गोविंदराज की मृत्यु हो जाने पर उसका पुत्र श्रमोध-वर्ष दिल्ला के महाराज्य का स्वामी हुन्ना जो बड़ा प्रतापी था। मान्यकेट (मालकेड, निज़ाम राज्यान्तर्गत) उसकी राजधानी थी। उसने भी कई राजाओं को परास्त कर श्रपने राज्य का विस्तार बढ़ाया। सिलसिल-तु-स्वारीख के लेखक सुलेमान सौदागर ने, जो उसका समकालीन था, उसके विषय में लिखा है कि वह दुनियां के चार बड़े बादशाहों में से एक था।

अमोधवर्ष से लगाकर उसके सातवें वंशधर हप्ण्याज (तीसरा) तक दिस्ण का राठोड़ राज्य उन्नत रहा। अरब यात्री अल मसऊदी ने, जो कृष्ण्राज (तीसरा) के समय विद्यमान था, हि० स० ३३२ (बि० सं० १००१ व्हे० स० ६४४) में 'मुरु-जल-जहव' नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें लिखा है—"इस समय हिंदुस्तान के राजाओं में सब से बड़ा मान्यसेट नगर का राजा बलहरा (राठोड़) है। हिंदुस्तान के बहुत से राजा उसको अपना मालिक मानते हैं। उसके पास हाथी और असंख्य लश्कर है, जिसमें पैदल सेना अधिक है, क्योंकि उसकी राजधानी पहाड़ों में है।"

समय के परिवर्शन के अनुसार रूप्णराज (तीसरा) के छोटे भाई स्नोटिंग के समय इस महाराज्य की अवनित होने लगी। मालवे के परमार, जो पहले राटोड़ों के सामंत थे, उस(स्नोटिंग) के विरोधी हो गये और वि० सं० १०२६ (ई० स० ६७२) में उस(कोहिंग)को मालवे के परमार राजा श्रीहर्ष (सीयक) ने परास्त कर उसकी राजधानी मान्यकेट को लृटा। तदनन्तर वि० सं० १०३० (ई० स० ६७३) में कोहिंग के उत्तराधिकारी कर्कराज (दूसरा) से सोलंकी राजा तैलप ने दक्षिण के राटोड़ों कर महाराज्य छीन लिया। इस समय गंगवंशी नोलंबांतक मारसिंह एषं कितपय राटोड़ सरदारों ने छप्णराज (तीसरा) के पुत्र इन्द्रराज (चौधा) को गद्दी पर बैटाकर राटोड़ राज्य कायम रखने का प्रयत्न किया, पर उसमें सफलता नहीं मिली और धोड़े समय के अन्तर से मारसिंह और इन्द्रराज (चौधा) अनशन करके मर गये।

दिल्ल के राठोड़ों की कई छोटी शासाएं थीं, जिनको जाशीर में
गुजरात (लाट), काठियावाड़ और सींद्रित (बंबई श्राहाते के धारवाड़
राठोड़वंश की अन्य शासाएं
थे। गुजरात के राठोड़ राज्य का वि० सं० ६४४
(ई० स० मद्द ) तक विद्यमान होना पाया जाता है। उसके पीछे मान्यसेट के राठोड़ राजा छुप्लाराज (दूसरा) ने गुजरात पीछा अपने राज्य में मिला लिया, किन्तु सींदित्त की शासा, मान्यसेड़ का विशाल राज्य सोलंकियोंद्वारा छिन जाने पर भी वि० सं० १२८५ (ई० स० १२२८) तक वहां पर
अपना अधिकार रखती थी और सोलंकियों के अधीन थी । प्रभात् सींदित्त का राज्य वेवगिरि के यादव राजा सिंघण ने छीन लिया।

इनके अतिरिक्त मध्यमांत, राजपूताना तथा बदायूं (संयुक्त मान्त) में भी राठोड़ों के छोटे-बड़े राज्य रहे थे । यही नहीं बिहार के गया (पीडी) में भी राठोड़ राज्य होना पाया जाता है।

मध्य प्रांत में मानपुर (संभवतः मऊ के आसपास) और बेतुल (मध्य प्रदेश) में विकम की सातवीं शताब्दी के आस-पास तक राठोड़ों का अधिकार था, पर उनका स्वतन्त्र राज्य होना पाया नहीं जाता। भोपाल राज्य के पथारी में वि० सं० ६१७ (ई • स० ८६०) में राठोड़ों का अधिकार था। बुद्ध गया (शिहार) से मिले हुए एक शिलालेख में कमशः राठोवृ नद्भ, कीर्तिराज और तुंग के नाम मिलते हैं। इससे अनुमान होता है कि उपर्युक्त व्यक्तियों का दसवीं शताब्दी में बुद्ध गया से संबंध था।

राजपूताने में हुटुंडी (जोधपुर राज्य) में वि० सं० ६६३ से १०४३ (ई० स० ६३६ से ६६६) के कुछ पीछे तक और घनोप (शाहपुरा राज्य) में वि० सं० १०६३ (ई० स० १००६) में राठोड़ों का अधिकार था।

संयुक्त प्रान्त के बदायूं नामक स्थान में राठोड़ों का राज्य विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के आस-पास जम गया था। फिर उन्होंने प्रतिहारों की निर्वलता का अवसर पाकर कड़ोज के राज्य पर भी अपना अधिकार कर लिया, किन्तु वहां वे अपना अधिकार स्थिर न रख सके और गाहज़्वाल चंद्रदेव ने उनसे कड़ोज का राज्य छीन लिया। तब से वे गाहज़्वालों के सांमत हो गये। वि० सं० १२४० (ई० स० ११६३) में शहाबुद्दीन धोरी ने कड़ोज के अंतिम गाहज़्वाल राजा जयचंद्र पर विजय प्राप्तकर वहां अपना अधिकार कर लिया। ई० स० ११६६ (वि० सं० १२४३) में कुतुबुद्दीन पेवक ने बदायूं को विजयकर वहां भी मुसलमानों का अधिकार स्थापित किया।

बीकानर के महाराजा रायसिंह की बनवाई हुई बीकानर दुर्ग के सूरजापोल की संस्कृत की वि० सं० १६४० माघ सुदि ६ (ई० स० १४६४ ता० १७ जनवरी) गुरुवार की बृहत् प्रश्नित में भाटों के कथानुसार राजपूताना के बर्तमान राठोड़ों को कश्नीज के अन्तिम राजा जयचन्द्र का बंशधर लिखा है और यहां के राटोड़ अब तक अपने को जयचन्द्र का ही वंशधर मानते हैं; किन्तु यह ठीक नहीं है। जयचन्द्र वस्तुतः गाहड़वाल था। उसके पूर्वजों के ताम्रपत्रों और शिलालेखों में उनको कहीं भी राठोड़ नहीं लिखा है, वरन् कई स्थलों पर गाहड़वाल ही लिखा है, जो अधिक माननीय है। इन ताम्रपत्रों के आधार पर आधुनिक पुरातस्ववेत्ता भी पेसा ही मानते हैं। ये दोनों जातियां भिन्न होने से अब भी जहां गाहडवालों की आबाती है वहां राठोडों के साध

उनके विवाह सम्बन्ध होते हैं। इसका विशव विवेचन हमने जोधपुर राज्य के इतिहास में किया है।

कन्नीज के महाराज्य पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के बाद कुंबर सेतराम का पुत्र राठोड़ सीहा वि॰ सं० १३०० (ई० स० १२४३) के श्रास पास राजपूताने में श्राया और पाली नगर में राठे। को मूल पुरुष राव सीडा से राव जोधा टहरा, जहां के ब्राह्मण बढ़े सम्पन्न थे श्रीर उनका तक का संजिप्त परिचय व्यापार दूर दूर तक चलता था। उनकी रक्षा का भार अपने ऊपर लेकर उस(सीहा)ने वहां के आस-पास के प्रदेश पर दखल जमाना द्यारम्भ किया। वि० सं० १३३० कार्तिक वटि १२ ( ई० स० १२७३ ता० ६ ऋक्टोवर ) सोमवार को किसी लडाई में बीट गांव (पासी से १४ भील उत्तर-पश्चिम ) में उसकी मृत्यु हुई। सीद्वा की मृत्यु के उपरांत आस्थान अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ, जिसके समय में उसके भाई सोनिंग ने गोहिलों से खेड़ का इलाक़ा लिया। तदनन्तर इस-( म्रास्थान )का पुत्र धृहड़ हुन्ना, जिसकी वि० सं० १३६६ (ई० स० १३०६) में पचपदरा परगने के विंगड़ी ( तिरसींगड़ी ) गांव में मृत्यु हुई।

धूहड़ के पीछे रायपाल, कन्हपाल, जाल्हणुसी, छुाड़ा, टीडा और सलखा हुए। राव सलखा के ज्येष्ठ पुत्र माला (मझीनाथ) ने महेया का प्रांत विजय किया, जो मालाणी कहलाता है। उसने अपनी उपाधि रावल रक्खी। उसके वंशज महेचे कहलाये और मालाणी के स्थामी रहे। मझीनाथ के छोटे भाइयों में से एक बीरम था, जिसने महेवा का परित्याग कर वर्तमान बीकानेर राज्य में आकर निवास किया और यहां जोहियों के साथ की लड़ाई में मारा गया।

वीरम का पुत्र चूंडा प्रतापी हुआ। उसने अपना बाल्यकाल कए में बिताने पर भी साहस न हो का और पूर्वजों-द्वारा प्राप्त भूमिन मिलने पर भी निज बाहुबल से बड़ी ख्याति प्राप्त की एवं मंडोबर के ईदा पड़िहारों (प्रतिहारों) से उनका इलाक़ा (मंडोबर) दहेज में पाकर उसने अपने वंशजों के लिए मंडोबर का राज्य स्थापित कर लिया। अनन्तर उसने

मुसलमानों के ऋधिकृत प्रदेश पर आक्रमण कर नागीर पर भी ऋधि-कार कर लिया, जहां पीछे से वह मुसलमानों के साथ की लड़ाई में मारा गया। अपनी प्रीतिपात्री राखी के कहने में आकर जब राख चुंडा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रसमल को राज्य से वंचित कर छोटे पुत्र कान्हा को राज्य देना चाहा, तब रणमल मेवाइ के महाराखा लाखा (त्रद्मसिंह) के पास चित्तीड़ आ रहा, अहां उसने महाराणा से आगीर शाप्त की। चिन्तीड़ में रहते समय रणमल ने अपनी बहिन हांसबाई का विषाह महाराणा लाखा के ज्येष्ठ कुंवर चूंडा से करना चाहा, परंतु उसने महाराणा के इंसी में कहे हुए बाक्यों से प्रेरित होकर डक विवाह से निषेध कर दिया। तब रणमल ने चूंडा के यह प्रतिश्वा करने पर कि 'उक्त कुंबरी से उत्पन्न पुत्र ही मेबाड़ का स्वामी होगा' हांसबाई का विवाह महाराणा लाखा के साथ कर दिया, जिसके गर्भ से महाराणा मोकल का जन्म हुन्ना। महाराणा लाखा की मृत्यु होने पर उसका छोटा पुत्र मोकल ऋपने ज्येष्ठ भ्राता चूंडा की पूर्व प्रतिका के अनुसार मेवाड़ का स्वामी हुआ, किन्तु वह ( मोकल ) कम-उम्र था. इसिलए राज-कार्य उसका ज्येष्ठ भ्राता सत्यवत रावत चूंडा चलाता था। कुछ समय बाद मोकल की माता द्वांसवाई ने उस( रावत चूंडा )पर श्रविश्वास किया। इसपर वह मेवाङ् छोड़कर मालवे के सुलतान होशंग के पास चला गया। चुंडा के चित्तीकृ से चले जाने पर मेवाकृ के शासन-कार्य में रणमल का बहुत कुछ हाथ रहा।

मंडोवर के राव चूंडा का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र कान्हा हुत्रा, परंतु वह शीघ ही काल-कवित हो गया। तब उसका भाई सत्ता वहां का स्वामी वन बैठा। इसपर रणमल ने मेवाड़ की सेना के साथ जाकर सत्ता से मंडोवर का राज्य छीन लिया। मेवाड़ के महाराणा मोकल के— चाचा और मेरा नामक महाराणा खेता (क्षेत्रसिंह) के दासीपुत्रों के हाथ से—मारे जाने पर राव रणमल ने मेवाड़ में जाकर आततायियों को दंड दिया और मोकल के पुत्र महाराणा कुंभा (कुंभकर्ण) के राज्य के प्रारंभकाल में

यह (रण्मल) अपने पुत्रों जोघा आदि सहित मेवाइ में ही रहा, किंतु महाराणा लाखा के एक पुत्र राघवदेव को मरवा देने के कारण सीसोदियों और राठोड़ों के बीच वैर हो गया। सीसोदियों को रण्मल के विषय में संदेह होने लगा, अतएव उन्होंने वि० सं० १४६६ (ई० स० १४३६ ) से पूर्व उसको मरवा हाला।

इस घटना के समय राव रणमल का पुत्र जोधा चित्तोड़ की तलहरी में था। जब उसको अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो यह वहां से भाग निकला। मेवाइवालों ने उस(राव जोधा)का पीछा किया, किन्तु वह उनके हाथ न आया और बच निकला। इस-पर उन्होंने मंडोबर के राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। जोधा ने सीसोदियों से अपना राज्य छुड़ाने के लिए कई वर्ष तक उद्योग किया। अंत में उसका परिध्रम सफल हुआ और वि० सं० १४१० (ई० स० १४४३) के लगभग सीसोदियों से उसने मंडोबर का राज्य छीन लिया। फिर राव जोधा ने वि० सं० १४१६ (आवणादि १४१४ = ई० स० १४४६) में अपने नाम से जोधपुर नगर बसाकर पहाड़ी पर दुर्ग बनवाया और वहीं अपनी राजधानी स्थिर की। अनन्तर उसने अपने पराक्रम से आस-पास के कई प्रांतों को विजयकर राज्य का विस्तार बढ़ाया।

राव जोधा की ६ राणियों से भीचे लिखे सत्रह पुत्र हुए—

(१) हाड़ी राणी जसमादे से—

१ नींबा-पिता की विद्यमानता में की मृत्यु हुई।

२ सांतल—राव जोधा की मृत्यु हो जाने पर जोधपुर राज्य का स्वामी हुआ।

३ सूजा-राव सांतल का उत्तराधिकारी हुआ।

3

<sup>(</sup>१) कहीं-कहीं इनसे अधिक और कहीं कम नाम भी दिये हैं, पर जोधपुर राज्य की ख्यात में उपर्युक्त सम्मह पुत्रों के नाम ही मिलते हैं (जि॰ १, प्र॰ ४६ ४७)।

```
(२) भटियाणी राणी पूरां से-
```

१ कर्मसी

२ रायपाल

३ वण्वीर

४ जसवन्त

४ कुंपा

६ चांदराब

Ę

(३) सांखली राखी नौरंगदें से-

१ बीका-बीकानेर राज्य का संस्थापक।

२ बीदा—इसने मोहिल चौहानों का प्रदेश छापर द्रोणपुर राव बीका की सद्दायता से प्राप्त किया, जो बीकानेर राज्य में हैं और इसके वंशक बीकानेर राज्य के सरदार हैं।

2

( ४ ) इलगी रागी जमना से ---

१ जोगा

२ मारमल

2

( ४ ) सोनगरी राणी चंपा से-

१ दूदा—इसने मेड़ते में ठिकाना बांधा। इसके वंशज मेड़तिया कह-स्नाते हैं।

२ वरसिंह—यह मेड़ते में दूदा के शामिल रहा। फिर मुसलमानों ने इसको मेड़ते से निकाल दिया । वरसिंह के वंशज वरसिंहोत कहलाये। मालवे में साबुधा का राज्य वरसिंह के वंशजों के अधिकार में है।

#### (६) बंबेली राखी बीनां से-

१ सामन्तसिंह

२ शिवराज

ર

ख्यातों में राव जोधा के कहीं सात और कहीं इससे भी कम पुत्रियों के नाम दिये हैं। मेवाइ में घोसुंडी की बावड़ी की बि० सं० १४६१ (ई० स०१४०४) की महाराणा रायमल की राठोड़ राणी श्टेगारदे की बनवाई हुई संस्कृत-प्रशस्ति में उसकी राव जोधा की पुत्री लिखा है, जिसका मेवाड़ और जोधपुर राज्य की ख्यातों में कुछ भी उल्लेख नहीं है।

राव जोधा के उपर्युक्त सत्रइ पुत्रों में नींशा सब से बड़ा था, यह तो श्रधिकांश ख्यातों आदि से सिद्ध हो चुका है, परन्तु नींशा के बाद कौनसा पुत्र बड़ा था, यह विवादयस्त विषय है।

वि० सं० १६४० (ई० स० १४६३) के रचे हुए कि जयसोम के 'कर्म-चन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में लिखा है— "(दूसरी) महाराणी जसमादेवी के तीन लड़के, नींबा, स्जा श्रीर सांतल नाम के थे श्रीर वह राजा का जीवन-सर्वस्व थी। जब दैवयोग से नींबा नाम के पुत्र की कथा ही बाज़ी रह गई (श्रवांत् वह मर गया) तब जसमादेवी ने, जिसे श्री-स्वभाव से श्रामी सीतों के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ, यह होनहार ही है, ऐसा सोच-कर एकान्त में विजम नाम के श्रामी सीत के पुत्र की श्रामुपस्थित में राजा को श्रामे पुत्र के विषय की कुछ रोचक कथा कही। तब राजा ने पत्नी के कपट से मोहित होकर श्रामने बेटे बिजम को जांगल में निकाल देने की इच्छा से श्रामे पास बुलाकर यह कहा—'हे पुत्र! बाप के राज्य को बेटा भोगे इसमें कोई श्राचरज की बात नहीं, परन्तु जो नया राज्य प्राप्त करे वही बेटों में मुख्य गिना आता है। पृथ्वी पर कठिनता से वश् में आनेवाला जांगल नामक देश है; तु साहसी है इसलिये मैंने तुके

इस काम में ( अर्थात् उसे वश करने में ) नियुक्त किया है ।"

उपर्युक्त 'कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यं' के अवतरण से तो यही पाया आता है कि मींबा के बाद कुंबर बीका ही राव जोधा के पुत्रों में बड़ा था। यह काव्य, ख्यातों आदि से अधिक प्राचीन होने के कारण इसके कथन की उपेक्षा नहीं की आ सकती।

बीका ने असीम पित्रभक्ति-वश पिता के कहे हुए वाक्यों से प्रभावित होकर नवीन राज्य स्थापित करने का दढ़ विचार कर लिया और अपने हितचिंतकों एवं नापा सांखला की सम्मित के अनुसार पिता के जीवन-काल में ही जांगल देश की तरफ़ आकर निज बादुबल से शीव ही उसने अपने वंशजों के लिए एक बृहत् राज्य की स्थापना कर ली।

जोधा की मृत्यु दोने पर सांतल गद्दी पर बैठा, जिसकी अब तक

(१) नीबासूजासातलनामसुतत्रययुता महाराज्ञी ।
जसमादेवीनाम्नी राज्ञो जीवस्य सर्वस्वं ॥ ११० ॥
नीबाख्ये संजाते दैवनियोगात्सुते कथाशेषे ।
जातिस्वभावदोषाज्जातामर्षा सपत्नीषु ॥ १११ ॥
विक्रमनामसपत्नीसुतेऽसित स्वात्मजे कथां रम्यां ।
भावीति विभाव्यात्मिन विजने राजानमाच्छे ॥ ११२ ॥
(त्रिभिः कुक्करं)

ततो निजात्मजं जायामायया मोहितोऽधिपः । विक्रमं जंगले मोक्तुं समाह्येदमुक्तवान् ॥ १९३ ॥ पित्रयं राज्यं सुतो मुंके किं चित्रं तत्र नंदन । नवं राज्यं य स्नादत्ते स घत्ते सुतचुर्यतां ॥ १९४ ॥ तेन देशोस्ति दुःसाघो जंगलो जगतीतले । त्वं साहसीति कृत्येऽस्मिन्नियुक्कोऽसि मयाधुना ॥ १९५ ॥ कोई भी जन्मपत्री नहीं मिली है, अतएव उसके जन्म-संबत् के विषय में निश्चित् रूप से कुछ कह सकना कठिन है। सांतल के उत्तराधिकारी स्जा का जन्म-संवत् जोधपुर से मिलनेवाली जन्मपत्रियों में १४६६ (ई० स० १४६०) तथा बीका का १४६७ (ई० स० १४४०) दिया है। इस हिसाब से स्जा बीका से लगभग एक वर्ष यहा होता है, परन्तु इसके विपरीत बीकानेर राज्य से मिलनेवाले जन्मपत्रियों के संग्रह में बीका का जन्म वि॰ सं० १४६५ (ई० स० १४६८) में होना लिखा है। इस हिसाब से स्जा बीका से एक वर्ष छोटा हो जाता है। इन जन्म-पत्रियों में परस्पर विभिन्नता होने के कारण, कौनसी विश्वसनीय है यह कहना कठिन है। टेसिटोरी को जोधपुर की एक दूसरी ख्यात में स्जा का जन्म-संवत् १४६६ (ई० स० १४४२) प्राप्त हुआ है। यदि यह ठीक हो तो यही सिद्ध होता है कि बीका हर हालत में स्जा से बड़ा था।

टेसिटोरी को फलोधी से मिली हुई एक ख्यात में लिखा है कि जोधा की मृत्यु पर टीका जोगा को देते थे, पर उसके यह कह देने पर कि मेरे बाल खुला लेने तक ठहर आश्रो, लोगों ने टीका सांतल को दे दिया । इस कथन से तो यही झात होता है कि सांतल भी बास्तिषक उत्तराधिकारी न था, परन्तु जोगा को मन्द-बुद्धि देख टीका सांतल को दे दिया गया। बीका की श्रवुपस्थित में ऐसा हो जाना कोई श्राश्चर्य की बात भी नहीं थी। फिर श्रधिकांश ख्यातों से यह भी पता चलता है कि जोधा ने प्रानीक चीज़ें देने का बादा कर बीका से जोधपुर के राज्य का दाबा न करने का बचन से लिया था।

बीका सांतल से बड़ा न रहा हो अथवा उसने पिता को वचन

<sup>(</sup>१) दयानदास की स्थात; जि॰ २, पत्र १।

<sup>(</sup>२) जनंत स्रॉब् दि एशियाटिक सोसाइटी श्रॉब् बंगाल; जिल्द १४ (ई०स० १६१६), ५० ७६।

<sup>(</sup>३) वहीं; जिल्दा १४ (ई॰ स॰ १६१३), प्रष्ठ ७२ तथा टिप्पकार ह

दिया था, इस कारण से सांतल के गही पर बैठने पर कोई इस्तक्षेप न किया, परन्तु जब सुजा ने सांतल की मृत्यु पर जोधपुर की गद्दी स्वयं इस्तगत कर ली तब तो बीका ने ससैन्य उसपर चढाई कर ही । इस चढाई का उल्लेख बीकानेर तथा जोधपुर की ख्यातों में मिलता है। जोधपूर के प्रसिद्ध कविराजा बांकीदास के 'ऐतिहासिक बातों के संग्रह' से पाया जाता है कि जोधपुर सूजा के पास रहा, परन्त बीका श्रीर सजा में बीका बड़ा था तथा सूजा छोटा । राज-माता हाड़ी ने भंबर ढोल, भुंजाई की देग, लच्मीनारायण की मूर्ति, नागणेची की मूर्ति, तक्त इत्यादिक पुजनीक चीज़ें बीका को दीं, जिन्हें लेकर वह बीकानेर लौट गया । कविराजा श्यामलदास-लिखित 'वीरविनोद' में बीकानेर के इतिहास में लिखा है -- "सूजा के गद्दी पर बैठने के बाद राव-बीका ने जंगी फ्रीज के साथ जोधपुर पर चढ़ाई की, क्यें: कि सांतल के बाद जोधा के पुत्रों में यही सब से बड़ा था। ""बीका ने शहर ऋौर क़िले पर घेरा डाला। श्राखिर इस शर्त पर फ़ैलला हुआ कि जो चीज़ें इन्ज़त और करामात की समभी जाती थीं बीका ने ले लीं श्रीर जोधपुर का राज्य मारवाइ-सहित सूजा के कब्ज़े में रहा ।" 'इतिहास राजस्थान' का रचयिता रामनाथ राज् ग्व सूजा के प्रसंग में लिखता है-- "सूज, के गद्दी बैठते दी जोधाजी के तीसरे पुत्र बीका ने सुरजमल (सुजा) से बड़े होने के कारण जोधपुर की गही का दाइया (दावा) किया और बहुत कुछ सेना के साथ जोधपुर को कुच किया। ·····सूजा ने जोधा को छत्र ग्रादि पूजनीक चीज़ें देकर संधि कर लीं । '

<sup>(</sup>१) इन पूजनीक चीज़ों की संख्या १४ है, जिनमें तहत, राव जोधा की ढाल तलवार, नागऐची की १८ हार्थोवाली मूर्ति आदि हैं, जो बीकानेर के किज़े में अब तक सुरिवत हैं। प्रति वर्ष किजवादशमी और दीपाबिल के दिन स्वयं महाराजा साहब इनकी पूजा करते हैं।

<sup>(</sup>२) बांकीदासः ऐतिहासिक बातें: संख्या २६११।

<sup>(</sup>३) वीरविनोदः माग २, पृष्ठ ४८०।

<sup>(</sup> ४ ) इतिहास राजस्थानः पृष्ठ १४३-४।

सिंदायच किं द्यालदास लिखता है—"बीका ने जोधपुर पर चड़ाई कर गढ़ को घेर लिया। बारह दिन बाद स्जा को माता ने स्वयं उसके पास जाकर उसे बड़ा माना तथा पूजनोक वस्तुयं उसे देकर खुलह कर लीं।" कैंप्टेन पी॰ डब्ल्यू॰ पाउलेट अपने 'गैज़ेटियर ऑव् वि बीकानेर स्टेट' में लिखता है—"सांतल के बाद स्जा गद्दी पर बैठा, तब बीका ने जोधा के जीवित पुत्रों में सब से बड़ा होने के कारण पूजनीक चीज़ें जोधपुर से लाने के लिय बेला पिहहार को भेजा, परन्तु जब उसने ये वस्तुयं देने से इनकार कर दिया तो एक विशाल सेना के साथ बीका ने स्जा पर चढ़ाई कर दी और उस( स्जा) की भेजी हुई सेना को परास्त कर गढ़ को घेर लिया। कुछ दिनों बाद पानी की कमी हो जाने के कारण जब गढ़ के भीतर के लोग बहुत घबरा गये तो स्जा की माता जसमादेवी ने स्वयं बीका के पास जा कर उसे पूजनीक चीज़ें दीं और सुलह कर लीं।"

मुंशी देवीप्रसाद ने भी 'राव बोकाजी के जीवनचरित्र' में बीका की इस चड़ाई का उल्लेख किया है और उसे कई स्थल पर जोधा का उत्तराधिकारी माना है तथा यह भी लिजा है—" बारह दिन तक गढ़ पर घेरा रहने के बाद स्जा ने अपनी माता को बीका के पास भेजा, जिसने बीका को बड़ा स्वोकार किया तथा पूजनीक चीज़ें उसे दें।" जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना पर परदा डालने का मयत्न किया गया है। राव जोधा, बीका, सांतल तथा स्जा के प्रसंग में कहीं भी इस घटना का उल्लेख नहीं है, किंतु बरजांग भीमावत के प्रसंग में सांतल की मृत्यु के बाद स्जा के मारवाड़ की गद्दी पर बैठने पर बीका का जोधपुर पर चढ़ आना लिखा है। ख्यातों में बहुधा कुंवरों के नाम राणियां के साधा दिये जाते हैं, इसलिए उनसे छोड़े बड़े का कुछ भी निर्णय नहीं हो सकता"।

<sup>(</sup>१) दयाबदास की ख्यात, जिल्द २, पत्र ४-६।

<sup>( ? )</sup> y · & )

<sup>(</sup>३) ४० ३४-३६।

<sup>(</sup>४) जोधपूर राज्य की क्यास; जि॰ १, पू॰ १६ सथा ४६-४७ ।

उपर्युक्त अवतरणों से तो यही सिद्ध होना है कि बीका ने सूजा से ज्येष्ठ होने के कारण ही जोबपुर पर चढ़ाई की होगी और इस सम्बन्ध में टॉड का यह मत कि वह (बीका) जोधा का खुटा पुत्र था, माननीय नहीं हो सकता।

<sup>(</sup>१) टॉड राजस्थान ( ऑक्सफ़र्ड संस्करण ); जि० २, ग्र० ६५०।

# चौघा अध्याय

# राव बीका से राव जैतसी तक

#### राव बीका

जोधपुर के स्वामी राव जोधा की सांखली राणी नौरंगदे 'से बीका (विक्रम) का जन्म वि॰ सं० १४६४ श्रावण सुदि जन्म १४ (ई॰ स॰ १४३८ ता॰ ४ श्रगस्त) मंगलवार

#### को द्वाभाधाः ।

एक दिन जब राव जोधा दरबार में बैठा हुआ था, बीका भीतर से आया और उस(बीका)से तथा कांधल से कान में बातें होने लगीं। जोधा ने

बीका का जांगलदेश विजय करना यह देखकर पृद्धा—''श्राज चाचा भतीजे क्या सलाह कर रहे हैं। क्या कोई नया ठिकाना जीतने की बात हो रही है।'' कांधल ने उत्तर दिया—

"आपके प्रताप से यह भी हो जायगा।" उन दिनों जांगल का नापा

(१) विक्रमबीदानामकजातस्रता सांखलाङ्गगोत्रीया । नवरंगदेऽभिधाना जज्ञे राज्ञः पुरा पद्धी ॥ १०६ ॥ (जयसोमः, कर्मचन्दवंशोकीर्तनकं काम्यम् )।

(२) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र १। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; ए॰ १। वीरविनोद; भाग २, ए॰ ४७८। देशदर्पेण; ए॰ २३। पाउलेट; गैज़ेटियर साँवृदि बीकानेर स्टेट; ए॰ १।

जोधपुर से मिलनेवाळी जन्मपत्री में बीका का जन्म वि० सं० १४६७ (ई० स० १४४०) में होना जिला है तथा जोधपुर राज्य की क्यात में भी ऐसा ही विद्यार है (जि० १, प्र० ४६)।

सांजला' भी दरबार में आया हुआ था। उसने बीका से कहा—"परगना जांगलू बिलोबों के आक्रमण से कमज़ोर हो गया है और कुछ सांबले उसका परित्याग कर अन्यत्र चलें गये हैं। यदि आप चाहें तो वहां सरलता से अधिकार किया जा सकता है।" राव जोधा को भी यह बात पसन्द हुई और उसने बीका तथा कांधल को नापा के साथ जाकर नया राज्य स्थापित करने के लिय आज्ञा दे दी। तब बीका ने अपने चाचा कांधल, करा, मांडण, मंडला, नायू: भाई जोगा, बीदा; पिंड्हार बेला, नापा सांखला, महता लाला, लाखण, बच्छावत महता वरसिंह तथा अन्य राजपूतों आदि के साथ वि० सं० १४२२ आख़ित सुदि १० (ई० स० १४६४ ता० ३० सितंबर) को जोवपुर से प्रस्थान किया। कहते हैं कि इस अवसर पर बीका के साथ १०० घोड़े तथा ४०० राजपूत थे । बीका के मिले हुए मृत्यु-स्मारक लेंख में भी लिखा है कि जिता का वचन सुनकर बीका ने प्रणाम किया तथा राजा (जोधा) के छोटे भाई (कांधल) द्वारा प्रेरित होकर शब्धों के समृह का नाशकर नया राज्य प्राप्त किया"।

<sup>(</sup>१) सांखले महीपाल का पुत्र रायसी रूग को छोड़कर जांगलू आया और विवाह के मिस से वहां के स्वामी को मार जांगलू का स्वामी बन बैठा । उसके आठवें बंशधर माग्यकराव का पुत्र नापा जब गदी पर बैठा तो विज्ञोचीं ने उसे आ द्वापा, जिससे वह राव जोधा के पास जोधपुर चजा गया।

<sup>(</sup> मुंहयोत नैयासी की क्यात; जि॰ १, ५० २३६-४० )।

<sup>(</sup>२) देगर्पेया में वि॰ सं॰ १४२७=ई॰ स॰ १४७० (पु॰ २३) तथा ट्रॉड-कृत 'राजस्थान' में वि॰ सं॰ १४१४=ई॰ स॰ १४४८ (जि॰ १, पु॰ ११२३ ऑस्सक्ट संस्करमा) दिया है, जो विश्वास के योग्य नहीं है।

<sup>(</sup>१) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र १। मुंशी देवीप्रसाद; रात्र बीकाजी का बीवनचरित्र; पृ॰ १-४। बीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४७८। पाउलेट; गेज़ेटियर कॉब् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ १। टॉड-कृत 'राजस्थान' में बीका के साथ ३०० राठोड़ी का जाना जिला है (जिल्द २, पृ॰ ११२३)।

<sup>(</sup>४) श्रुत्वा पितृवचः प्रग्णाममकरोद् भूषानुजप्रेरितः । इत्वा शत्रुवनं स्वभिच्च (१) सिह्नतः राज्यं परं प्राप्तवान् ॥

मंडोवर होता हुआ वीका देशणोक पहुंचा, जहां उसने करणीजी' का दर्शन किया, जिसने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा—"तेरा प्रताप जोधा से सवाया बढ़ेगा और बहुत से भूपित तेरे चाकर होंगे।" वहां से वह बांडासर आदि स्थानों पर अपना अधिकार जमाता हुआ कोड़मदेसर में जाकर रहा<sup>3</sup>, जहां उसने अपने को वि० सं० १४२६ (ई० स० १४७२) में राजा घोषित किया<sup>3</sup>। किर उसने जांगल पहुंचकर सांखलों के =४ गांव अपने अधीन कर<sup>8</sup> अपनी सेना और राज्य का विस्तार बढ़ाना शुक्र किया।"

ख्यातों आदि से पाया जाता है कि पूगल का भाशी राव शेखा

- (१) करणीजी, जिनका जन्म वि० सं० १४४४ झाश्विन सुदि ७ (ई० स० १३८० ता० २० सितम्बर) को हुझा था, गांव स्वाप (जोधपुर राज्य) के चारख मेहा की पुत्री थीं धीर सांठी (बीकानेर राज्य) के बीठू केलू के पुत्र देपा को ब्याही गई थीं। उनको आप पास के लोग देवी का अनुतार मानते थे और उनका विश्वास था कि उनमें मिविष्य की बातें बता देने की अनुत्तपूर्व शक्ति है। कहते हैं कि बीका को बीकानेर का राज्य उन्हीं की इत्या से बाह्य हुआ था। बीकानेर के राजवराने में अब तर वरणीजी पर पूर्ण अद्धा है और अित वर्ष हजारों यात्री दर्शनार्थ देश खोक जाते हैं, जहां अधिन की नवरात्रि में मेजा लगता है। वर्तमान बीकानेर नरेश को भी करणीजी पर बड़ी श्रद्धा है।
- (२) द्यालदान की ख्यात, ति०२, पत्र १। मुंशी देवीयसाद; राव बीकाजी का तीयतविरेत्र; ए० १। वीरविनोद; भाग २, ए० ४७८। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉब् दि बीकातर स्टेट; ए० २।
  - (३) मुंइगोत नैगसी की ख्यात; जि॰ २, १० १६८।
- (४) दयालदाम की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३। मुंशी देवीप्रसाद; राष बीकाजी का जीवनचरित्र: ए॰ १६।
- (१) 'कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनकं फाल्यम्' (श्लोक १२४) से भी पाया जाता है कि कि निता से वश में श्वानेवाले सब पुराने भूस्वामियों (भोमियों) को वहां से बलाकारपूर्वक निकालकर बलवान् (विक्रम ) राजा ने उसी देश से सवारों श्वादि की सेना तैयार की।
- (६) जैसलमेर के रावल केहर का ज्येष्ठ पुत्र केलगा था । उसने पिता की आज्ञा के विना अपना विवाह महेचों के वहां कर छिया था, जिससे केहर ने उसको निर्वा-सित कर अपने दूसरे पुत्र लक्ष्मण को उत्तराधिकारी बनाया। केलगा ने अपने बाहुबल से

बड़ा लुटेरा था और इधर उधर लुटमार किया करता था। एक बार

शेखा की पुत्री से बीका का विवाह यह मुलतान की ऋोर चला गया। वहां से लूट-मार कर जब लौट रहा था तो वहां के सूबेदार की सेना से उसकी मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके

बहुत से साथी काम आये तथा वह पकड़ा जाकर मुलतान में क़ैद कर दिया गया। उसको मुक्त कराने के बदले में उसकी ठकुराणी ने अपनी पुत्री रंग मुंबरी का विवाह बीका के साथ कर दिया?। उपर्युक्त बयातों आदि से अविक प्राचीन बीट खूजा रिचत 'जैतसी रो छुन्द' से भित्र, उसी नाम का एक अन्य समकालीन ग्रंथ मिला है, जिसके बनाने-वाले के नाम का पता नहीं, पर वह बीट खूजा के अन्य से बड़ा है। उसमें लिला है—'राव शेखा लंगों' के लिए कांटे के समान था, अतएव उन्होंने उसके भाई तिलोकसी और जगमाल को अपने एस में भिलाकर उनकी

नया इताङा—बीकमपुर—क्रायम किया। उसका पुत्र चाचा पूगल का स्वामी हुआ। चाचा का पुत्र वैरसत्त धीर उसका बेटा शेखा था।

( गुंइगोत नेगसी की ल्यात; जि॰ २, १० ३२०, ३२१, ३६४ )।

(१) दयालदाम की ख्यातः जि॰ २, पत्र १: मुंशी देवीयकादः राव बीकाजी का जीवनचरित्रः, पृ॰ ६-७। वीरिविगोदः, भाग २, पृ॰ ४७८। पाउलेटः, गैज़ेटियर काॅब् दि बीकानेर स्टेटः, पृ॰ २-३।

बीका की राखी रंगकुंतरी का उन्नेख 'कभवन्द्रवंशोरकीर्तनकं कान्यत्' के स्रोक १२६ में भी है, जहां उसका नाम रंगादेवी दिया है।

(२) सिन्ध तथा उसके आसपास के प्रदेश पर ई० स० १०४० से १३४१ (वि० सं० १९०७ से १४०८) तक सुमरा राजपूतों का श्रधिकार रहा, जो पीछे से ग्रुसल-मान बना लिये गये। उनके बाद कमशः सम्मा, श्रर्भून् तथा तरखानों का वहां पर राज्य रहा। तैमूर के आक्रमण के बाद मुजतान की गही पर कुरेशी शेख़ बंदा, जिसको हटा-कर ई० स० १४४४ (वि० सं० १४११) में सीबी के स्वामी ने बहां पर अधिकार कर लिया और कुतुबुद्दीन मुहम्मद लंघा का विरुद्ध धारण किया। उसका पुत्र हुसेन लंघा (ई० स० १४६६-१४०२=वि० सं० १४२६-१४४६) बीका का समकाजीन हो सकता है। संभव है उसके काल में उपरोक्त घटना हुई हो।

( इम्पीरियत गैज़ेटियर ब्रॉव् इंडिया; जि० २, पृ० ३७० )।

सहायता से उस(शेका)को पकड़ने की व्यवस्था की। शेका के उक्त भाइयों ने ही उसे पकड़कर लंबों के सुपुर्द कर दिया। पीछे तिलोकसी ने मुसलमानों की सहायता से पूगल पर अधिकार कर लिया, लेकिन बीका ने ससैन्य खंघों तथा भाटियों पर चढ़ाई कर उन्हें तितर-बितर कर दिया और शेका को लंघों के हाथ से छुड़ा लिया'। शेका पुनः पूगल का स्वामी बना। इस विजय के पश्चात् बीका ने पूगल जाकर उसकी पुत्री। से विवाह कियां।

वि० सं०१४३४ (ई० स०१४७=) में बीका ने कोड़मदेसर तासाब के पास गढ़ बनवाने का श्रायोजन किया, जिसार राव शेखा ने कह-

लाया कि यहां गढ़ न बनवाकर जांगल की हद मं बनवाओ, परन्तु बीका ने इसपर ध्यान न दिया। तब तो भाटियों ने उसे वहां से हटाने के लिए सलाह की और शेखा से कहा—'अब तो अपनी भूमि जाने का भय है, इसलिए शीध कोई प्रबन्ध करना चाहिये।" परन्तु शेखा ने उत्तर दिया—''में तो प्रकट रूप से सहायता नहीं दे सकता, तुम्हीं कुछ उपाय करो।'' तब भाटियों ने मिल-कर जैसलमेर के रावल केहर के छोटे पुत्रों में से कलिकर्णं को,

<sup>(</sup>१) बीटू सूजा रचित 'जैतसी रो झन्द' में भी बीका-द्वारा शेखा के खुडाये जाने का उन्नेख है (झन्द ४८)। उसी प्रन्थ के ४३ वें झन्द में बीका का बहुत से. संगाद बोगों (लंघों) को मारना भी लिखा है।

<sup>(</sup>२) जर्नेत ऑव् दि एशियाटिक सोसाइटी ऑव् बंगाल; ई० स० १६१७), पु॰ २३३।

बीका के साश्रित बारठ चोहथ ने उस(बीका)की प्रशंसा में एक गीत जिला है, जिसमें उसके पूगल तथा वरसनपुर के गढ़ों को मुसलमानों के हाथ से छुदाने का वर्णन है।
( ज॰ ए॰ सो॰ वं॰; सन् १३१७, ए० २३४ )।

<sup>(</sup>३) जैसलमेर के दीवान नथमल की बाज़ा से लिखित 'जैसलमेर के इतिहास' में द्र॰ वर्ष के दृद्ध किलिक एं के स्थान में रावल देवीदास का बीका पर बदकर अपने का उल्लेख है। उक्त पुस्तक से पाया जाता है कि देवीदास जीका का गढ़ नष्ट कर वहां के किवाब तथा एक तराजु ले गया, जिनमें से किवाब वरसलपुर के दरवाज़े में लगवाये गये और तराजू सदर सायर में रक्खी गई (ए॰ ४८)। ब्यास

जो द्र० वर्ष का था, सद्दायता के लिए बुलवाया। वह २००० सेना सदित भीका पर चढ़ा और उसने शेखा को भी आने को कहा, पर वह न आया। उथर बीका भी अपने काका कांधल और भाई बीदा तथा अस्य सरदारों से सलाह कर लड़ने के लिए सम्मुख आया। इस युद्ध में भाटियों की हाद हुई और कितकर्ण ३०० सः वियों सहित काम आया।

इतना होने पर भी भाटियों ने बीका को तंग करना न छोड़ा। तब तो किसी अभ्य स्थान पर गढ़ बनवाने का मन में विचार कर बीका

नोविन्द सञ्चन रचित 'भट्टिवंश प्रशस्ति' नामक कान्य में यह घटना लूयाकर्यों के समय में क्षित्वी है।

परंतु उपर्युक्त कथन ठीक प्रतीत नहीं होता। यदि इस घटना में सस्य का धंश हो तो यही मानना पड़ेगा कि बीका के समय जब राठोड़ कोड़मदेसर में गढ़ बनाते थे उस समय भाटियों ने उसपर चढ़ाई की हो धौर वहां के किवाड़ धादि से गये हों। गोबिन्द मधुवन ने धपना काव्य रावत कल्यायासिंह के समय—जिसका देहान्त वि० सं० १६८६ और १६८४ (ई० स० १६२६ धौर १६२८) के बीच किसी समय हुआ था—धर्यात् उक्त घटना से सगमग केंद्र सौ वर्ष पीछे बनाया था। ऐसी दशा में बीका के स्थान में तूयकर्यं जिला जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

(१) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र २। मुन्शी देवीपसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; पृ० द-१०। पाउलेट; गैज़ेटियर बाँत् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ३। मुंहयोत नैयासी ने बीकानेर का गढ़ पूर्या हो जाने पर कलिकर्या का बीका पर चढ़ बाना तथा मारा जाना लिखा है (जि० २, पृ० २०४-१), जो ठीक नहीं प्रतीत होता। गढ़ तथा नगर बांफोनर की स्थापना ने नापा सांखला से सलाह की। ग्रुभल ज्ञा श्रादि का विचार करने के उपरान्त रातीघाटी पर विश् सं०१४८२ (ई० स० १४८४) में गढ़ की नींब

रक्सी गई श्रीर वि० सं० १४४४ वैशास सुदि २ (ई० स० १४८८ ता० १२ अप्रेल ) को उस गढ़ के श्रास-पास बीका ने श्रामे नाम पर बीकानेर नामक नगर बसाया?

प्रतापी महाराणा कुंभा को मारकर वि० सं० १४२४ ( ई० स० १४६= ) में उसका ज्येष्ठ पुत्र ऊदा मेवाड़ का स्वामी बन गया, परन्तु

राणा कहा का बीकलिंग जाना राजपूताने के लोग पितृघाती को प्राचीन काल से ही 'इत्यारा' कहते और उसका मुख देखने से घुणा करते थे; इतना ही नहीं, किन्तु वंशावली-

लेखक उसका नाम तक वंशावली में नहीं लिखते थे । ठीक वैसा ही व्यवहार ऊदा के साथ भी हुआ। राजभक्त राजपूतों ने धीरे-धीरे उससे किनारा करना आगंभ कर दिया और उसको राज्यच्युत करने का उद्योग

इस विषय में नीचे जिखा हुआ दोहा प्रसिद्ध है—

पनरे से पैतालवे, सुद वैशास सुमेर । थावर बीज थरप्पियो, बीके बीकानेर ॥

'कर्मचन्द्रवंशोक्वीतेनकं काव्यम्' में एक स्थान में बीका के गढ़ धौर नगर का नाम 'कोड़िमदेसर' दिया है (श्लोक १३१), जो भूख है, क्योंकि धागे १३८ वें श्लोक में उसी का नाम विक्रमपुर (बीकानेर) दिया है।

टॉड-कृत 'राजस्थान' में लिखा है कि जिस स्थान पर बीका ने गढ़ बनवाना निश्चय किया, वह नेर नाम के एक जाट की भूमि थी। उसने इस शतै पर अपनी भूमि बीका को दी कि नवनिर्मित नगर के नाम में उसका नाम भी रहे। इसी से बीका की राजधानी का नाम बीकानेर पढ़ा (जि० २, पृ० ११२१-३०); परन्तु टॉड का यह अनुमान टीक महीं है, क्योंकि 'नेर' का अर्थ 'नगर' होता है, जैसे सटनेर, जोबनेर, सांगानेर आदि।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २। संहत्योत नैयासी की ख्यात; जि॰ २, प्र॰ १६८-६६। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; प्र॰ १०-११। वीरिवनोद; भाग २, प्र॰ ४७६। पाउलेट; गैजेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४।



करने लगे। ऊदा ने उनकी प्रीति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया, पर उसमें सफलता न मिली, जिससे उसने पड़ोसी राज्यों को सहायक बनाने के लिए उन्हें अपने राज्य के परगने देने ग्रुक किये। इस कार्य से मेवाड़ के सरदार उससे और भी अप्रसन्न हो गये और परस्पर सलाह कर उन्होंने ऊदा के छोटे भाई रायमल को ईडर से जुलाया, जिसने वहां आकर उन-(सरदारों) की सहायता से जावर, दाड़िमयुर, जावी और पानगढ़ के युद्धों में विजय प्राप्तकर चित्तोड़ को घेर लिया। एक बड़ी लड़ाई के उपरान्त वहां भी रायमल का अधिकार हो गया और ऊदा ने भागकर कुम्भलगढ़ में ग्रुरण ली। वहां भी उसका पीछा किया जाने पर वि० सं० १४३० (ई० स० १४७३) में वह अपने दोनों पुत्रों—सेंसमल तथा स्रजमल—सहित अपनी सुसराल सोजत में जाकर रहा और पीछे से वह बीका के पास चला गया'। बीका ने उसको शरण तो दी, परन्तु उसकी सहायता करना स्वीकार न किया, जिससे कुछ समय तक बहां रहकर वह मांडू के सुल-तान ग्यासशाह (ग्यासुद्दीन) खिलज़ो के पास चला गया'।

उन दिनों बीकानेर के आसपास उत्तर-पूर्व में जाटों का काफ़ी अधिकार था<sup>3</sup>। शेखसर का इलाका गोदार्रा जाट पांडू के तथा भाइंग,

जाटों से युद्ध बहा दानी था। एक दिन उसका एक ढाढ़ी पूला

<sup>(</sup>१) मुंहयोत नैयासी की ख्यात; जि॰ १, पृष्ठ ३६। नैणसी जिखता है कि कदा की मृत्यु बीकानेर में हुई, परन्तु यह ठीक नहीं है। उसकी मृत्यु मोहू में उसपर विजली गिरने से हुई थी (वीरविनोव; भाग १, पृ॰ ३३ = )।

<sup>(</sup>२) बीरविनोद; भाग १, ५० १६८।

<sup>(</sup>३) क्यातों आदि के अनुसार उस समय जाटों के निग्नविक्षित सात बढ़े इलाजे थे---

१---गोदारा पांडू के अधिकार में साधिदया तथा शेक्सर !

२--सार्या पूजा के भ्रधिकार में माइंग ।

<sup>·</sup> ३---करवां कंतरपास के श्रविकार में सीशमुखा।

के यहां मांगने के लिए गया। पूला ने जो कुछ हो सका उसे दिया, परन्त जब वह अपने महलों में गया तो उसकी स्त्री मल्की ने उससे कहा-"बीवरी ऐसा दान करना था. जिससे पांड से अधिक यश प्राप्त होता।" पूला उस समय नशे में था, उसने मल्की को मारते हुए कहा- "तुभे पांडू अच्छा लगता है तो तु उसी के पास चली जा।" महकी को भी" यह बात सनकर क्रोध ह्या गया। उसने उत्तर दिया-"वीधरी, मैंने तो एक बात कही थी, परन्त जब तु यही सोचता है तो मैं यदि आज से तेरे पास आऊं तो भाई के पास आऊं।" उसी दिन से मल्की ने प्रला से बोलना बंद कर दिया और कुछ दिनों पश्चात् पंड़ को सारी घटना का वृत्तान्त पहुंचाकर कहलवाया कि आकर सुक्ते ले जाश्री। प्राय: छः मास बाद पांडू के कहने से उसका पुत्र नकोदर भाइंग आकर मल्की से मिला और घड अपने स्थान पर अपनी दासी को छोड़कर उस(नकोदर)के साध शेखसर चली गई। पांड बहत बृद्ध हो गया था, किर भी उसने मल्की को अपने घर में डाल लिया, परन्त नकोदर की मां से महकी की अनवन रहते लगी, जिससे वह (मल्की) गोवलाणा गांव में जा रही। किर उसने खबने नाम पर महकीसर गांव बसाया ।

उधर जब भाइंग में मल्की की खोज हुई, तो उसी दासी के द्वारा, जिसे मल्की अपने स्थान में छोड़ गई थी, पूला को उसके पांडू के यहां जाने का हाल माल्म हुआ। तब पूला ने रायसाल, कंवरपाल आदि जाटों को खुलाकर सलाह की, परन्तु पांडू का सहायक बीका था,

चेयाविक रायसाल के अधिकार में रायसलाया।

४-प्निया काना (कान्हा ) के अधिकार में बड़ी ज़ंधी।

सीहामां चोसा के अधिकार में सुंहैं।

सोहुवा श्रमरा के अधिकार में धानसी ।

क्यातों के अनुसार उपर्युक्त जाटों के पास बहुत गांव थे ।

<sup>(</sup>१) वेगियान जाट, रायसखागा का स्वामी।

<sup>(</sup>१) करवी जाट, सीधमुख का स्वामी।

अतएव किसी की भी दिग्मत उसपर चढ़ाई करने की नहीं पड़ती थी। फिर सब मिलकर सिवासी के स्वामी नरसिंह जाट के पास गये और उसे पांडू पर चढ़ा लाये, जिसार वह (पांडू) अपने बहुत से साथियों के साथ निकल भागा। धीका तथा कांधल उस समय सीधमुझ को लूटने गये थे। पांडू ने उनके पास जाकर सब समाचार कहा और सहायता की षाचना की। उन्होंने तुरन्त पूला का पीछा किया और सीधमुख से दो कोस पर नरसिंह आदि को जा घेरा। बीका का आगमन सुनते ही उस गांव के जाट उससे आ मिले और वह स्थल उसे बता दिया जहां नरासिंह सोया हुआ था। बीका ने नरसिंह को जगाकर कहा—"डठ, बोधा का पुत्र आया है। " नरसिंह ने तत्काल बार किया, पर वह खाली गया। तब बीका ने एक ही बार में उसका काम तमाम कर दिया? । अनन्तर अन्य जाट श्रादि भी भाग गये तथा रायसल, कंवरपाल, पूला कादि ने, जो बीका के मारे तंग हो रहे थे, श्राकर उससे दामा मांग ली। इस प्रकार जाटों के सब डिकाने बीका के ऋधिकार में आ गये । पांड को उसकी खैरखवाही के बदले में यह अधिकार दिया गया कि धीकानेर के राजा का राजितलक उस( पांडू )के ही वंशजों के हाथ से हुआ करेगा और अब तक यह प्रधा प्रचलित है।

बीठू सूजा रचित 'जैतसी रो कृन्द' में भी बीका-द्वारा नरसिंह जाट के मारे काने एवं भाइंग के जिले के कई भाग ध्वंस किये जाने का उन्नेख है ( छून्द ४२ ), जिससे उपर्युक्त घटना की वास्तविकता में कोई सन्देह नहीं रह जाता।

टॉड-कृत 'राजरथान' में लिखा है कि गोदारों का जोइयाँ तथा भाटियां से वैर रहता था। श्रतएव बीका के साने पर संपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उन्होंने उसे बढ़ा मान उसकी संधीनता स्वीकार कर ली और बीका ने भी यह बचन दिया कि सब से बीकानेर के राजाओं का टीका उसी के बंशजों के हाथ से हुआ करेगा (भाग २, ए० ११२८-६)।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३। मुंहगाति नैयासी की क्यात; जि॰ २, प्र॰ २०१ ३। मुंशी देवीयसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; प्र॰ ११-१८। पाउलेट: गैज़ेटियर ऑव ि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४-६।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३। सुंशी देवीप्रसाद; राव वीकाजी का जीवनचरित्र; पु॰ १६। पाउलेट; गैजेटियर काँच दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ६।

फिर बीका ने यहां के राजपूतों तथा मुसलमानों की भूमि पर आक्रमण करना शुरू किया। सर्वप्रथम उसने सिंघाणे पर चढ़ाई की, जहां का जोइया

स्वामी उसके पैरो में ब्रा गिरा'। फिर सीचीवाई

राजपूर्ती तथा ग्रुसलमानी से युद्ध के स्वामी देवराज सीची को मारकर उसने वह इलाका भी अपने राज्य में मिला लिया । अनन्तर

उसने पूगल के भाटी शेखा को अपना चाकर बनाया तथा खड़लां का परगना वहां के स्वामी सुभराम ईसरोत को मारकर लिया। धीरे-धीरे सारा जांगल प्रदेश बीका के अधिकार में आ गया। बही नहीं उसने दिसार के पटानों की भी भूमि छीनी तथा बाघोड़ों भूटों ब बिलोचों को भी पराजित किया। कहते हैं कि इस समय बीका की आन २००० गांवों में चलती थी और उसके राज्य की सीमा पंजाब के पास तक पहुंच गई थीं।

बीका की मृत्यु से क़री ब ३१ वर्ष पीछे के रचे हुए बीटू सूजा के 'जैतसी रो छन्द' से भी पाया जाता है कि उस (बीका )ने देरावर, मुम्मण-वाहण, स्तिरसा, भटिंडा. भटनेंग, नागड़, नरहड़ छादि स्थानों

टॉड कृत 'राजस्थान' में लिखा है कि जोहियों ने बहुत दिनों तक गोदारों तथा राडोड़ों के सम्मिखित आक्रमण का सामना किया पर अन्त में उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी (जि॰ २, पृ॰ ११३०-१)।

<sup>(</sup>१) दयाखदास की स्थातः जिल्द २, पत्र ३। सुंशी देवीतसादः राव बीकाजी का जीवनचरित्रः ५०१६। पाउलेटः गैज़ेटियर क्रॉच् दि बीकानेर स्टेटः ५०६।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३। ग्रुंशी देवीयसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; १० १६। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; १० ६।

<sup>(</sup>३) दयाजदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३-४ । गुंशी देवीयसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; प्र॰ ११-२१ । पाउजेट; गैज़ंटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ६ ।

टॉड-कृत 'राजस्थान' में बीका का २६७० गांवों पर कृब्झा करना लिखा है (जि॰ २, प्र॰ ११२७)।

<sup>(</sup>४) वाहण=बस्ती या बसाया हुआ गांव । मुस्सण-वाहण का आशय मुस्सण का बसाया हुआ गांव है। पंजाब में कई गांवों के नामों के अन्त्र में बाहण शब्द खुदा हुआ मिलता है।

पर आक्रमण कर उन्हें अधिकृत किया तथा नागोर पर चढ़ाई कर उसे दो बार जीता । उपर्युक्त प्रन्थ क्यातों आदि से अधिक प्राचीन होने के कारण उसके कथन पर अधिक्षास नहीं किया जा सकता। इस दिसाब से उसके राज्य का विस्तार चालीस हज़ार वर्ग मील भूमि पर होना अनुमान किया जा सकता है।

राव जोधा ने छापर-द्रोणपुर का इलाक्षा वरसल ( वैरसल, मोहिल ) से लेकर वहां का अधिकार अपने पुत्र बीदा को दे दिया था । बरसल

बीदा को छापर-द्रोणपुर दिलाना भापना राज्य स्रोकर भापने भाई नरबद को साथ से दिसी के सुलतान बहलोल कोदी के पास खला गया। उस समय उसके साथ कांधल का ज्येष्ठ पुत्र

षाधा भी था। बहुत दिनों बाद जब उनकी सेवा से सुलतान प्रसम्न हुम्रा तो उसने बरसल का इलाका उसे वायस दिलाने के लिए दिसार के स्वेदार सारंगलां को फ़ीज देकर उसके साथ कर दिया। जब यह फ़ीज द्रोणपुर पहुंची तो बीदा ने इसका सामना करना उचित न समभा, अत्रय्व बरसल से सुलह कर वह अपने भाई बीका के पास बीकानेर चला गया और छापर-द्रोणपुर पर धीछा बरसल का अधिकार हो गया।

बीदा के बीकानेर पहुंचने पर, बीका ने अपने पिता (जीधा) से

<sup>(</sup>१) खन्द ४३, ४४, ४५ सीर ४७ ।

<sup>(</sup>२) मोहिस चौहानों की एक शाखा का नाम है, जिसके अधिकार में आपर-द्रोणपुर आदि इलाके थे। आपर बीकानेर से पूर्व-दक्षिण में सुजानगढ़ से कुछ मील उत्तर में है और द्रोणपुर सुजानगढ़ से १० भील पश्चिम में 'कालाडूंगर' नाम की पहाड़ी के नीवे था। इन दोनों गांवों के नाम से वह प्रगना छापर-द्रोणपुर कहलाता था। श्रीमोर प्रगने के स्वामी सजन के ज्येष्ठ पुत्र का नाम मोहिल था, जिसके नाम से मोहिल शाखा चली।

<sup>(</sup>३) बीटू सूजा रचित 'जैतसी रो छन्द' से भी बहलोज छोटी का बीका का समकाशीन होना पाया जाता है (छन्द ४६), परन्तु सिकन्दर और बहलोज कोसी) दोनों ही बीका के समकाशीन ने ।

कडलाया कि यदि आप सहायता दें तो फिर बीदा को द्रोणपुर का इलाका दिला देनें। जोधा ने एक चार राणी हाड़ी के कहने से बीदा से लाइरण मांगा था, परन्त उसने देने से इनकार कर दिया । इस कारण उसने श्रीका की इस प्रार्थना पर कुछ ध्यान न दिया। तब बीका ने स्वयं सेना एकत्र कर कांधल. मंडला आदि के साथ बरसल पर चढाई कर दी। इस अवसर पर राष शेखा. सिंघाणे का सरदार तथा जोइये श्रादि भी उसकी सहायता के लिए आये। नापा सांखला,पिइहार बेला आदि बीकानेर की रसा करने के लिर यहीं छोड़ दिये गये। देश णोक में करणी जी के दर्शन कर बीका द्रोग र की ओर अग्रसर हुआ तथा यहां से चार कोस की दूरी पर उसकी फ़्रीज के डेरे हुए। सारंगस्त्रां उन दिनों वहीं था। एक दिन बाघा को, जो बरसल का सदायक था, एकान्त में बुलाकर बीका ने उस उपालम्भ देते हुए कडा—"काका कांधल तो ऐसे हैं कि जिन्होंने आटों के राज्य को नष्टकर बीकानेर राज्य को बढ़ाया और तू (कांधल का पुत्र) मो हिलों के बदल में मेरे ऊरर ही चढ़कर आया है। येसा करना तेरे लिए उचित नहीं।" तब तो वड़ भी बीका का मददगार बन गया और उसने बचन दिया कि वह मोहिलों को पैदल आक्रमण करने की सलाह देगा, जिनके दाई श्रोर सारंगलां का सेना रहेगी तथा ऐसी दशा में उन्हें पराजित करना कठिन न होगा। दूसरे दिन युद्ध में ऐसा ही हुआ, फलत: मोहिल पवं तुर्क भाग गये, नरबद और बरसल मारे गये तथा बीका की विजय हुई । कुछ दिन वहां रहने के उपरान्त भीका ने छापर-द्रोणपुर का अधिकार धीदा को सींप दिया और स्वयं बीकानेर लौट गया<sup>?</sup> ।

<sup>(</sup>१) दपालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४। मुन्सी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; ए॰ २१-२७। पाउलेट; गैंग्नेटियर ब्लॉव् वि बीकानेर स्टंट; ए॰ ६-८।

इसके विपरीत मुंहयोत नैयासी की क्यात में जिसा है कि जोजा ने जिन दिनों हापर द्रोयापुर पर अधिकार कर जिया उन्हीं दिनों नरबद दिश्ली जाकर छोदी बादशाह के पास से सारंगस्नों के साथ ४००० सन्नार अपनी सहस्वता को से साया ।

इस युद्ध के बाद कांधल हिसार के पास साहबा नामक स्थान में जा रहा और दिसार में लट-मार करने लगा। जब सारंगलां इस उत्पात का दमन करने लगा तो कांधल अपने राजपृती कांथल का मारा जाना सहित राजासर (परगना सारण) में चला गया श्रीर वहां से चढ़कर दिसार में श्राया तथा खुब लूट-मार कर फिर वापस र्चला गया । उस समय कांधल के साथ उसके तीन पुत्र-राजसी, नींबा तथा सरा-थे और बाबा चाचाबाद में एवं अरडकमल बीकानेर में था। जब हिसार के फ़्रीजदार सारंगलां ने उसपर चढाई की तो कांधल ने सब साथियों सहित उसका सामना किया। अचानक कांधल के घोड़े का तंग हुट गया, जिससे उसने धपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि मेरे तंग सुधार लेने तक तुम सब शत्रु का सामना करो, परन्तु वह तंग आदि ठीककर श्रपने घोड़े पर पूनः सवार हो सका इसके पूर्व ही सारंगखां ने श्राक्रमण कर उसकी सारी सेना को तितर-वितर कर दिया। कांधल ने अपने पास बचे हुए राजपुतों के साथ वीरतापूर्वक सारंगलां का सामना किया, पर शत्रु की संख्या बहुत अधिक होने से अंत में

नरबद, बैरसल, बाघा (कांघलोत ) तथा सारंगालां ने मिलकर जोधा पर चदाई की । जोधा ने गुप्त रीति से बाघा को अपने पास बुलाया और कहा कि शावाश भतीजे, मोहिलों के बास्ते तू अपने भाइयों पर तलवार उठाकर भोजाइयों और बियों को केंद्र करावेगा । तब तो बाघा के मन में भी विचार उठा कि मोहिलों के बास्ते अपने भाइयों को मारना उचित नहीं है और वह जोधा का मददगार हो गया। फलतः युद्ध में सारंगख़ां १११ पढ़ानों के साथ मारा गया, बरसल पीक्षा मेवाइ को खला गया तथा नरबद्द फ्रतहपुर के पास पड़ा रहा (जि॰ १, पू॰ १६६-६१)।

परन्तु संहयोत नैयासी का उपर्युक्त कथन विश्वासयोग्य नहीं प्रतीत होता, क्योंकि बागे चलकर वह स्वयं बीका के कहलवाने पर कांधल को मारने के वैद में जोधा का सारंगखां पर चढ़ाई करना लिखता है। इस अवसर पर राव बीका का भी उसके साथ होना उसने माना है (जिल्द २, ५०२०६)। इससे स्पष्ट है कि सारंगद्धां बाद की दूसरी खड़ाई में मारा गया था। तेईस मनुष्यों को मारकर वह धीर अपने साथियों सहित काम आया ।

धीका ने जब कांधल के मारे जाने का समाचार सुना तो उसी समय सारंगलां को मारने की प्रतिका की तथा अपनी सेना को युद्ध की

तैयारी करने के लिए आश्वादी। इसकी सूचना

बीका की कांधल के वैर में सारगस्त्रां पर चढ़ाई

राव जोधा को देने के लिए कोठारी चोधमल कोधपुर भेजा गया। जोधा ने मेड्ते से ददा व

धरसिंह को भी बुला लिया और सेना सहित बीका की सहायता के लिए प्रस्थान किया। बीकानेर से बीका भी चल चुका था। द्रोणपुर में पिता-पुत्र एकत्र हो गये, जहां से दोनों फ़ौजें सिमलित होकर आगे बढ़ीं। सारंगलां भी अपनी फ़ौज लेकर सामने आया तथा गांव कांस (क्रांसल) में दोनों दलों में युद्ध हुआ, जिसमें सारंगलां की प्रौज के पैर उसक गये और वह बीका के पुत्र नरा के हाथ से मारा गया ।

यहां से लौटते हुए फिर द्रोगपुर में हरे हुए। राव जोधा ने बीका को अपने पास बुलाकर कहा—''बीका तू सपृत है, अतएव तुभसे एक वचन मांगता हूं। '' बीका ने उत्तर दिया—

जीधा का बीका की पूजनीक चीजें देने का बचन देना

"कहिये, आप मेरे पिता हैं, अतपव आपकी आहा मुभे शिरोधार्य हैं।" जोधा ने कहा—"एक तो

<sup>(</sup>१) दयानदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४। मुन्शी देवीयसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; ए॰ २८-३०। मुंहणोत नैयासी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ २०४-६। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४७६। पाउलेट; गैज़िटियर बॉब् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ८।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यातः जि॰ २, पत्र ४। मुन्सी देवीप्रसादः राव बीकाजी का जीवनचरित्रः ए॰ ३०-३१। पाउलेटः गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेटः ए० ८।

मुंहयाोत नैयासी की स्थात में किसा है कि जब राव बीका ने कांघता के मारे जाने की ज़बर राव जोघा के पास जोधपुर मिजवाई, तब वह बोता कि कांघल का बैर में लूंगा। धतएव एक बड़ी सेना के साथ वह सारंगलां पर खड़ा। बीका हरावल (हिरोज) में रहा। गांव मांसल के पास जड़ाई हुई, जिसमें सारंगज़ां धीर उसके बहुत से साथी मारे गये (जिल्ह २, ४० १०६)।

साडग्र मुक्ते दे दे और दूसरे श्रव तूने अपने वाहुवल से श्रपने लिए नया राज्य स्थापित कर लिया है, इसलिए जोधपुर के अपने भाइयों से राज्य के लिए दावा न करना।" बीका ने इन बातों को स्वीकार करते हुए कहा—"मेरी भी एक प्रार्थना है। मैं बढ़ा पुत्र हूं, श्रतएव तक्त, छुत्र श्रादि तथा आपकी ढाल-तलवार मुक्ते मिलनी चाहियं।" जोधा ने इन सब वस्तुओं को जोधपुर एहुंच कर भेज देने का वचन दिया। श्रनन्तर दोनों ने श्रपने-श्रपने राज्य की श्रोर प्रस्थान कियां।

जोधा का जोधपुर में देहांत हो जाने पर वहां की गद्दी पर सांतल वे चैंडा, परन्तु वह अधिक दिनों तक राज्य न करने पाया था कि मुसलमानों

बीका की जोधपुर पर चढ़ाई के हाथ से मारा गया। उसके कोई सन्तान न होने से उसके बाद उसका छोटा भाई सूजा गद्दी पर बैठा। यह समाचार मिलते ही बीका ने राज्य-चिह्न आदि

लाने के लिए पिड़हार बेला को सूजा के पास जोधपुर भेजा, परन्तु सूजा ने ये घरतुएं देने से इनकार कर दिया। जब बीका को यह खबर मिली तो उसने अपने सरदारों से सलाहकर बड़ी फीज के साथ जोधपुर पर चढ़ाई कर दी। इस अवसर पर द्रोणपुर से बीदा ३००० फीज लेकर उसकी सहायता को आया और कांधल के पुत्र अरड़कमल (साहवा का) तथा राजसी (राजासर का) और पीत्र वणीर (चाचावाद का) भी अपनी-अपनी सेना के साथ आये। इनके

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ३१-३३। पाउछेट; गैज़ेटियर ऑव दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ६।

<sup>(</sup>२) एक प्राचीन गीत प्राप्त हुआ है, जिसमें सांतल का जैसलमेर के रावल हेवीदास, पूगल के राव शेखा तथा नागोर के ख़ां के साथ थीका पर चड़कर जाने का उन्नेख है, परन्तु इस चढ़ाई में उन्हें सफलता न मिली (जर्नेल घाँव दी एशियाटिक सोसाइटी घाँव बंगाल; ई० स० १६१७, ए० २३४)। इस गीत के रचयिता का नाम अज्ञात है घोर न यही पता चलता है कि इसकी रचना कव हुई, जिससे इसकी सत्यता में सन्देह है। यदि उक्न गीत में कुछ सत्यता हो तो यही मानना पहेगा कि पहले सांतल ने बीका पर चढ़ाई की धी, फिर उसका देहांत हो जाने घौर सूजा के गही बैठने पर बीका ने जोधपुर पर चढ़ाई की हो।

झितिरिक्त सांकडे से मंडला भी सहायतार्थ झाया तथा भाटी और जोहिये आदि भी वीका के साथ हो गये। इस बड़ी सेना के साथ बीका देशणीक होता हुआ जोधपुर पहुंचा। सूजा ने स्वयं गढ़ के भीतर रहकर कुछ सेना उसका सामना करने के लिए भेजी, परन्तु वह अधिक देर तक बीका की फ्रीज के सामने उहर न सकी। अनन्तर बीका की सेना ने जोधपुर के गढ़ को घेर लिया। दस दिन में ही पानी की कमी हो जाने के कारण जब गढ़ के भीतर के लोग घवड़ाने लगे तो सूजा की माता हाड़ी जसमादे के कहलाने से बीका ने अपने मुसाहियों को गढ़ में सुलह की शतें तय करने के लिए भेजा, परन्तु कुछ तय न हो सका, जिससे दो दिन बाद सूजा के कहने से जसमादे ने स्वयं बीका से मिलकर कहा—"तू ने तो अब नया राज्य स्थापित कर लिया है। अपने छोटे भाइयों को रक्खेगा तो वे रहेंगे।" बीका ने उत्तर दिया—"माता, मैं तो पूजनीक चीज़ें वाहता हूं।" तब जसमादे ने पूजनीक चीज़ें उसे देकर सुलह कर ली, जिनको लेकर बीका बीकानेर लीट गया ।

<sup>(</sup>१) ख्यातों आदि में इन पूजनीक चीज़ों के ये नाम मिलते हैं-

१—राव जोधा की ढाल तलवार ! २—तग्रत ! ३—चंबर । ४— छुत्र । १—सांखले हरभू की दी हुई कटारी । ६—हिरण्यगर्भ लक्ष्मीनारायणा की मृर्ति । ७—घठारह हाथोंवाली नागणची की मूर्ति । म—करंड । १—भंबर ढोल । १०—वैरीसाल नकारा । ११— व्लसिंगार घोड़ा । १२—भंजाई की देंग ।

इनमें से अधिकांश चीज़ें अर्थात् तछत, दाल, तलवार, कटार, खुन्न, चंवर आदि बीकानेर के किले में रक्सी हुई हैं और वर्ष में दो बार— दशहरे (विजयादशमी) और दीवाली के दिन—बीकानेर नरेश स्वयं इनका पूजन करते हैं।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४-६। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ३४-३६। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ६। कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बातें; संख्या २६११। रामनाथ रन्तु; इतिहास राज-स्थान; पृ॰ १४४। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४७६-४८०।

जोधपुर राज्य की ख्यात में सूजा के प्रसंग में इस चढ़ाई का कुछ भी उन्नेख महीं किया है, परन्तु उसी पुस्तक में वरजांग (भीमोत) के प्रसंग में बीका का सूजा के राजस्य-कास में जोधपुर पर चढ़कर जाना स्वीकार किया है (जि॰ १, प्र॰ ४६)।

उन दिनों मेड्ते पर बीका के भाई दूदा तथा घरसिंह का अमल था। धरसिंह इधर-उधर बहुत लूटमार किया करता था। एक बार

शका का वरसिंह को अअमेर की कैद से खुकाना (मल्लुखां) ने अपने आपको उससे लहने में

इस्तमर्थ देख उसे लालच देकर अजमर बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। इस ख़बर के मिलने पर मेड़ता के प्रबन्ध के लिए अपने पुत्र वीरम को छोड़-कर दूदा बीकानेर चला गया, जहां उसने बीका को यह घटना कह छुनाई। इसपर बीका ने कहा—"तुम मेड़ते जाकर फीज एकत्र करो, में आता हूं।" दूदा के जाने पर बीका ने इसकी ख़बर सूजा के पास भिजवाई और स्वयं सेना लेकर रीयां पहुंचा, जहां दूदा अपनी फीज के साथ उससे आ मिला। जोधपुर से चलकर सूजा ने कोसाणे में डेरा किया। अजमेर का स्वेदार इन विशाल सेनाओं का आना सुनते ही डर गया और उसने वरासिंह को छोड़कर सुलह कर ली। अनन्तर दूदा तो वरसिंह को लेकर मेड़ते गया और बीका बीकानेर लीट गया। सूजा सुलह का हाल सुन कोसाणे से जोधपुर चला गया। कहते हैं कि वरसिंह को भोजन में ज़हर दे दिया गया था, जिससे मेड़ता लीटने के कुछ मास बाद उसका देहांत हो गया।

शेखावाटी के खंडेला प्रदेश का स्वामी रिड्रमल प्राय: बीका के राज्य में लूट-मार किया करता था। उसने एक बार बीकानेर और कर्णी-

बीका का खंडेले पर श्राक्रमण बाटी का बहुत जुक्रसान किया, जिसपर बीका ने ससैन्य उसपर झाक्रमण कर दिया। रिइमन ने दो कोस सामने आकर उसका सामना किया, पर

<sup>(</sup>१) मानुकावालों का पूर्वज । धरसिंह का पुत्र सीया, पीत्र सीमा कीर प्रपीत्र केशोदास था, जिससे मानुका का राज्य कायम हुआ ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ६। मुन्शी देवीप्रसाद; शव बीकाजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ३६-४९। कविराजा बांकीदास; ऐतिहासिक बार्ते; सं॰ ६२९। बीराविनोद; माग २, पृ॰ ४७६। पाठलेट; गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ६।

उसे पराजित होकर भागना पड़ा। तब बीका की सेना ने उस प्रदेश को लुटा, जिससे बहुतसा माल वहां से हाथ लगा ।

बीका का अंतिम आक्रमण रेवाड़ी पर हुआ। बहुत दिनों से उसकी इच्छा दिल्ली की तरफ़ की भूमि दबाने की थी। अतएव फ़ीज के साथ उसने रेवाडी की और कुच किया और उधर

बीका की रेवाड़ी पर चढ़ाई

की बहुत सी भूमि पर अधिकार कर लिया । खंडेले के स्वामी रिडमल को जय इसकी खबर

सगी तो उसने दिल्ली के सुलतान से सहायता की याचना की, जिसपर सुलतान ने ४००० फ़्रोंज के साथ नवाब हिंदाल को उसके साथ कर दिया। ये दोनों बीका पर चढ़े, जिसपर वीका ने बीरतापूर्वक इनका सामना किया तथा रिड़मल और हिन्दाल दोनों को तलवार के घाट उतार नवाब की सारी सेना को भगा दिया ।

ख्यातों में लिखा है कि बीकानेंग लीटकर सुखपूर्वक राज्य करते हुए वि० सं० १४६१ आध्विन सुदि ३ (ई० स० १४०४ ता० ११ सितंबर) को बीका का देहांत हो गया तथा उसकी आठ राशियां सुनी हुई । बीका के मरने का यह संवत

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यातः जि॰ २, पत्र ७ । मुन्शी देवीप्रसादः राव बीकाजी का जीवनचरित्रः पृ॰ ४१-४३ । पाउलेटः गैज़ेटियर श्रॉच दि बीकानेर स्टेटः पृ॰ १० ।

<sup>(</sup>२) बीट्ट सूजा रचित 'जैतसी रो छुन्द' में बीका का बहुकोलशाह के राज्य में फतहपुर से मूं भन्ने तक अपना डंका बजाने का उन्नेख मिलता है (छुन्द ४६)।

<sup>(</sup>३) नवाव हिन्दाल बाबर के चीथे पुत्र मिर्ज़ा हिन्दाल से भिन्न ध्यक्ति होना चाहिये, क्योंकि मिर्ज़ा हिन्दाल तो ई० स० १४४१ (वि० सं० १४६४) में ख़ैबर के पास कामरां की सेना के साथ की लड़ाई में रात के समय मारा गया था। कर्नल पाउलेट ने चपने 'गैज़ेटियर च्यांच् दि बाकानेर स्टेट' के टिप्पण में हिन्दाल को बाबर का भाई लिखा है (ए० १०), जो अमपूर्ण ही है।

<sup>(</sup>४) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७। सुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; प्रः ४३-४४। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० १०।

<sup>(</sup>१) द्याल हास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७ । मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी

तो ठीक है, परन्तु तिथि श्रश्च है, क्योंकि बीका के मृत्यु स्मारक शिला-लेख में उसका श्राषाढ़ सुदि ४ (ता० १७ जून) सोमवार को देहांत होना लिखा है', जो विश्वसनीय है।

## बीका के दस पुत्र हुए<sup>3</sup>—

१ नरा, २ ल्याकर्या, ३ घड्सी, ३ ४ राजसी, व बीका की संतिति ४ मेघराज, ६ केल्या, ७ देवसी, ६ विजयसिंह,

### **१ इ**मरसिंह और १० वीसा।

का जीवनचिरित्रः पृ० ४४ । वीरविनोदः भाग २, पृ० ४८०। पाउलेटः गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेरः स्टेट, पृ० १० ।

टॉड ने बीका की मृत्यु वि० सं० १४४१ ( ईं॰ स॰ १४४४ ) में लिखी है ( राजस्थान; भाग २, प्र॰ ११३२ ), जो ठीक नहीं है। दयालदास की ख्यात में बीका के साथ आठ राशियों के सती होने का उल्लेख है, परन्तु उसके स्मारक लेख में केवल तीन राशियों का सती होना लिखा है, जो ऋधिक विश्वसनीय है।

- (१) .....संवत् १५६१ वर्षे शाके १४२६ प्रवर्तमाने .....तिथौ पंचम्यां सोमबासरे ....रावजी श्रीजोघाजी तत्पुत्रः रावजी श्रीबीकोजी व श्री
  पुंगलाणी निरवां ग्राजी एवं द्वाभ्यां धर्मपत्नीभ्यां ......परमधाम मुक्तिपदं प्राप्तः .....।
- (२) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ७। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; पु॰ ४६।
- (३) इसके दो पुत्रों में से देवीसिंह को गारबदेसर और डाल्सिंह (हूंगरसिंह) को घड़सीसर की जागीर मिली। घड़सी के वंशज घड़सीयोत बीका कहलाये।
- (४) राजसी को जागीर में राजनदेसर मिला था, जहां से उसकी मृखु का स्मारक शिलानेख वि॰ सं॰ १४८१ भाषाद सुदि १० (ई॰ स॰ १४२४ ता॰ ११ जून) शुक्रवार का मिला है, जिसमें लिखा है कि राठोड्वंशी राव श्री बीका का पुत्र राजसी सक्त दिन मृखु को प्राप्त हुआ और सोदी रत्नादे उसके साथ सती हुई।

······संवत् १५ ८१ वर्षे क्रासाड मासे सुकल पणे १० सुक्र

जिस राजपृती वीरता से राजस्थान का इतिहास भरा पड़ा है, राव बीका उसका एक जाउवल्यमान उदाहरण था। वह बड़ा ही पितृभक्त, उदार, वीर पवं सत्यवक्ता था। जिस प्रकार पितृभक्त मिल भिका का व्यक्तिल भिक्त के लिए मेवाड़ के इतिहास में रावत चूंडा का नाम प्रसिद्ध है, वैसे ही जोधपुर और बीकानेर के इतिहास में राव बीका का नाम भी अग्रगएय है। पिता की इच्छा का आभास पाते ही उसने जोधपुर के राज्य की आकांचा छोड़ दी और अपने बाहुबल से अपने लिए एक नया राज्य कायम कर लिया। पिता की आहा शिरोधार्य कर बड़ा होने पर भी, उसने अपने पैतृक राज्य से सदा के लिए स्वत्व त्याम दिया। ऐसी अनन्य पितृभक्ति बहुत कम लोगों में प्रस्फुटित होती है। इसके अतिरिक्त उसका सत्य-आचरण भी कम प्रशंसनीय नहीं है। पिता को दिया हुआ बचन उसने पूर्ण रूप से निभाया और कभी छुल या कपट से अपना स्वार्थ सिद्ध न किया।

उसने अपने जीवनकाल में ही बीकानेर-राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा दिया था। जब उसने पहले-पहल को इमदेसर में गढ़ बनवाना प्रारंभ किया तो भाटियों ने उसका विरोध किया, जिससे उस स्थान को छोड़कर उसने बि० सं० १४४४ (ई० स० १४८८) में बीकानेर के नवनिर्मित गढ़ के आस पास शहर बसाया। इसके बाद उसने विद्रोही भाटियों, जाटों, जोइयों, खीचियों, पठानों, बाघोड़ों, बल् चियों और भूटों को हराकर अभूतपूर्व वीरता, साहस एवं युद्ध-कौशल का परिचय दिया। पंजाब के हिसार तक उसने अपना अधिकार जमा दिया था और ऐसी प्रसिद्धि है कि उसकी जीवितावस्था में ही दूर-दूर तक ३००० गांवों में उसकी आन (दुहाई) फिरने लगी थी। उसकी

दिने घटिका ५ उपरांत ११ मध(ध्ये) देवलोके भवतु राठवड़ वांसि राव सी(श्री)बीका सुत राजसीजी देवलोक भवतु सती सोढी रतना दे सहत..... शक्ति कितनी बढ़ गई थी, यह इसीसे स्पष्ट है कि पूजनीक चीज़ें लेने के लिए उसकी जोधपुर पर चढ़ाई होने पर राव सूजा के लिए उसका सामना करना कठिन हो गया, जिससे अन्त में अपनी माता जसमादे के द्वारा पूजनीक चीज़ें भिजवाकर उस(सुजा)ने सुलह कर ली।

बीका का हृदय बड़ा उदार था। दूसरों का कए मिटाने के लिए घड़ अपनी जान को संकट में डाल देता था। पूगल के राव शेका के लंघों- हारा बन्दी कर लिये जाने पर उस(बीका)ने ससैन्य उनपर चढ़ाई कर इसे मुक्त कराया था। पिट्रभक्ति के साध-साथ उसमें आट्रप्रेम का भी प्रचुर मात्रा में समावेश था। भाइयों पर संकट पड़ने पर, उसने उन्हें आथय भी दिया और सहायता भी पहुंचाई। राव बीदा के हाथ से छापर-द्रोणपुर का इलाक़ा निकल जाने पर वह बीका के पास चला गया। यह बीका की समयोचित सहायता का ही फल था कि उसका वहां पुनः आधिपस्य होना संभव हो सका। उसके बाद भी बीका के वंशज समय-समय पर बीदावतों की सहायता करते रहे, जिससे बीदावत बीकानेर के ही अधीन हो गये। मेड़ते के स्वामी वर्रासेह के अजमेर के सूचेदार- हारा गिरफ्तार कर लिये जाने पर बीका ने ससैन्य जाकर उसे भी छुड़ाया।

षद्द माता करणीजी का अनन्य उपासक था और राज्य की वृद्धि को उसी की कृपा का फल समभता था।

#### राव नरा

राव बीका का परलोकवास होने पर उसका ज्येष्ठ पुत्र नरा बीकानेर का स्वामी हुआ, परन्तु केवल कुछ मास राज्य करने के बाद ही वि० सं० १४६१ माघ सुदि म (ई० स० १४०४ ता० १३ जनवरी) को उसका देहांत हो गया'।

<sup>(</sup>१) दयाखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७। मुंशी देवीप्रसाद; राव बीकाजी का जीवनचरित्र; प्र॰ ४६। वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४८०। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ १०।

<sup>&#</sup>x27;बीरविनोद' में नरा का जन्म सं० १४२४ कार्तिक वदि ४=ई० स० १४६८

# राव लुगकर्ण

बीका की राणी रंगकुंबरी के गर्भ से बि॰ सं॰ १४२६ माघ सुदि
१० (ई० स० १४७० ता० १२ जनवरी) को ल्याकर्ण का जन्म हुआ था'।
नरा के निःसन्तान मरने पर उसका छोटा भाई
होने के कारण वि० सं० १४६१ फाल्गुन बदि ४
(ई० स० १४०४ ता० २३ जनवरी) को बह (ल्याकर्ण) बीकानेर की
गद्दी पर वैठार।

उसके राज्यारंभ में ही श्रास-पास के इलाक़ों के मालिक, जिन्हें उसके पिता ने श्रपने राज्य में मिला लिया था, बिगड़ गये और लूट-मार कर प्रजा का श्राहित करने लगे । श्रतप्य अपने भाइयों तथा अन्य राजपूनों आदि के साथ पक यड़ी सेना एकत्र कर उस ल्एक ग्री, ने उनका दमन करने के लिए प्रस्थान किया । सर्वप्रथम उसने वि० सं०१४६६ श्राध्यिन सुदी १० (ई० स०१४०६ ता० २३ सितंबर) को बीकानेर से पूर्व दहेवा पर श्राक्रमण किया । यहां के स्वामी मानसिंह चौहान (देपालोत) ने सात मास तक तो किले के भीतर रहकर ल्एक ग्री का सामना किया, परन्तु रसद की कमी हो जाने के कारण श्रन्त में गढ़ के हार खोलकर वह ४०० साथियों

ता० १ अक्टोबर (भाग २, प्र० ४८०) तथा मुंशी दंबीयसाद की पुस्तक (राव लूग्एकर्ग्रजी का जीवनचरित्र) में वि० सं० १४२६ कार्तिक चिंद ४=ई० स० १४६६ ता० २४ सितंबर (प्र० ४७) दिया है। इसने थोड़े ही समय राज्य किया, इसलिए किसी-किसी वंशावली लेखक ने इसका नाम तक छोड़ दिया है। टॉड ने भी इसका नाम नहीं दिया है।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यातः, जि॰ २, पश्र ७। सुंशी देवीप्रसादः शव सूया-कर्णेजी का जीवनचरित्रः १० ४७। वीरविनोदः, माग २, १० ४८०। पाउलेटः, रैज़े-टियर ऑव् दि बीकानेर स्टेटः, १० १०।

<sup>(</sup>२) दयालदास की स्थात; जि०२, पत्र ७। मुंशी देवीप्रसाद; राव लूख-कर्याजी का जीवनचरित्र; प्र०४८। बीरविनोद: भाग२, प्र०४८१। पाउलेट के 'रीज़े-टियर घॉव् दि बीकानेर स्टेट' में पौष मास में लूणकर्ण का गद्दी पर बैठना जिला है (प्र०१०), जो ठीक नहीं हो सकता।

सहित उसकी सेना पर दूट पड़ा श्रीर घड़सी' के हाथ से मारा गया। फलस्यरूप दद्रेया का सारा परगमा लूणकर्ण के हाथ में था गया, जहां अपने थाने स्थापित कर वह बीकानेर लीट गया। इस युद्ध में बीदा के पुत्र संसारचन्द तथा उदयकरण, पूगल का राव हरा, चाचाबाद का वणीर, साहबे का अरड़कमल, साढंड का महेशदास श्रादि भी अपनी-श्रपनी सेना सहित उसके साथ थें।

हन दिनों फ्रतहपुर पर क्रायमखानियों का अधिकार था और वहां दीलतलां शासन करता था। उससे तथा रंगलां से भूमि के लिए सदा भगड़ा रहता था। इस अवसर से लाभ फतहपुर पर चढ़ाई उठाकर ल्याकर्ण ने वि० सं० १५६६ वैशाल सुदि ७ (ई० स० १५१२ ता० २२ अभेल) को एतहपुर पर चढ़ाई कर दी। इसपर दीलतलां तथा रंगलां भिलकर लड़ने को आये, पग्नु उन्हें हारकर भागना पड़ा। जब राव ल्याकर्ण के आदिमियों ने उनका पीछा किया, तब उन्होंने १२० गांव उसे देकर सुलह कर ली। इन गांदों में भी राव ल्याकर्ण ने अपने थाने स्थापित कर दियें।

<sup>(</sup>१) लुग्रकर्ण का छोटा भाई।

<sup>(</sup>२) इयाजदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७-८ । मुन्सी देवीप्रसाद; राष्ट्र सूर्णकर्योजी का जीवनचरित्र; ए॰ ४८-४१ । बारिविकोद; भाग २, ए॰ ४८ । ठाकुर बहादुरसिंह; बीदावर्ती की ख्यात; ए॰ ४८ । पाउजेट; गैज़ंटियर ब्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ११ ।

<sup>(</sup>३) हिसार के फ्रीजदार सैय्यद नासिर ने देरे के निवासी चौहानों को प्रास्त कर वहां से निकाल दिया। इस अपसर पर केवल दो बालक — एक चौहान और दूसरा जाट — वहां रह गये, जिनको उसने महावन के सुपुर्द कर दिया। बाद में बादशाह बहलोल खोदी ने चौहान बालक को सुसलमान कर, सैय्यद नासिर का मनसब देकर उसका नाम कायमान्नां रक्का। उसने अपने लिए फ्रेंक्स पूर्वी भूमि में फ्रतहपुर बसाया। इसी कायमान्नां के वंशज कायमान्नां कहलाये।

<sup>(</sup> ४ ) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र = । युन्हरी देवीप्रसाद; राव सूर्यकर्षाजी का जीवनचरित्र; पृ० ४१-२। वीरविनोद; भाग २, पृ० ४८१। पाउलेट, गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट, पृ० ११।

अनन्तर राव ल् एक एं ने चायल वाड़े पर, जो वर्तमान सिरसा घौर हिसार के किनारे पर बसा हुआ था, आक्रमण किया, क्यों कि वहां के राजपूत भी बिगड़ रहे थे। उसके ससैन्य आगमन चायलवाडे पर चहाई का समाचार पाते ही वहां का खायल स्वामी पूना भागकर भटनेर चला गया और हिरदेसर, साहबा प्वं गडीि एयं के बीच के चायलवाड़े के ४४० गांव लू एक एं के अधीन हो गये, जहां उसके थाने स्थापित हो गयें।

बि॰ सं॰ १४७० (ई॰ स॰ १४१३) में नागोर के स्वामी मुहम्मदख़ां ने बीकानेर पर चढ़ाई कर दी। चीर लूणकर्ण ने अपनी सेना सहित उसका

नागोर के खान की बीकानर पर चढ़ाई सामना किया और अवसर देखकर रात्रि के समय मुसलमानी फ़ौज पर आक्रमण कर दिया, जिसमें मुहम्मदसां बुरी तरह घायल हुआ तथा

## **उ**सकी पराजय हुई<sup>र</sup>।

चित्तोड़ के महाराणा रायमल की पुत्री का सम्बन्ध राव लूणकर्ण से हुन्ना था, इसलिए वि० सं० १४७० फाल्गुन बदि ३ (ई० स० १४१४ ता० महाराणा रायमल की १२ फ़रवरी) को उस(लूणकर्ण)ने चित्तोड़ जाकर पुत्रों से विवाह किया ।

षयातों में यह विवाह महाराणा रायमक के समय में ही होना किसा है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि उक्त महाराया का तो वि॰ सं॰ १४६६ ज्येष्ठ सुदि ४ (ई॰ स॰ १४०६ ता॰ २४ मईं) को देहान्त हो जुका था । अतप्व यह विवाह उक्त महाराया के पुत्र महाराणा संग्रामसिंह (सांगा) के समय होना चाहिये।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न म । मुंशी देवीप्रसाद; राव सूर्याकर्णजी का जीवनचरित्र; प्र॰ ४२-३ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ १९।

<sup>(</sup>२) बीठू सूजा; जैतसी रो खुन्द; संख्या ४७-६१।

<sup>(</sup>३) दयालदास की स्यात; जि॰ २, पत्र द्र । मुंशी देवीप्रसाद; राव सूख-कर्योजी का जीवनचरित्र; १० ४३-४४ । वीरविनोद; भाग २, १० ४८३ । पाउसेट, गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; १० ११ ।

ख्यातों में लिखा है कि राठोड़ों का चारण लाला, जैसलमेर के रावल जैतसी के पास मांगने के लिए गया। जब भी लाला रावल के पास जाता वह (रावल) उसके सामने राठोड़ों की हंसी करता।

जैसलमेर पर चढाई इसपर एक दिन लाला ने कहा-"रावल, चारलों से ऐसी इंसी नहीं करनी चाहिये, राठोड़ बहुत बुरे हैं।" रावल ने प्रत्युत्तर में विगड़कर कहा-"जा, तेरे राठोड़ मेरी जितनी भूमि पर अपना घोडा फिरा देंगे, वह सब भूमि में ब्राह्मणों को दान कर दूंगा।" लाला ने बीकानेर लौटने पर ल्याकर्ण से सारी घटना कही तथा अनुरोध किया कि आप कांधल अध्याबीदा के पूत्रों की आशा दें कि वे जाकर रावल के कुछ गांवों में अपने घोड़े फिरा दें। तब राव ने उत्तर दिया-"लाला तू निश्चिन्त रह । जब रावल ने ऐसा कहा है, तो मैं स्वयं जाऊंगा।" अनन्तर उसने एक बड़ी सेना एक त्रकर जैसलमर की क्रोर प्रस्थान किया। इस श्रवसर पर बीदा का पोत्र सांगा, बाघा का पत्र वर्णीर (वर्णवीर) श्रीर राजसी (कांधलोत) तथा अन्य सरदार आदि भी सेना सहित ल्याकर्ण की फ़ीज के साथ थे। गांव राजोबाई (राजोलाई) में फ़ीज के डेरे हुए, जहां से मंडला का पुत्र महेशदास ४०० सवारों के साथ चढ़कर गया और जैसलमेर की तलहरी तक लूटमार करके फिर वापस आ गया। उधर जैतसी ने अपने सरदारों आदि से सलाह कर रात्रि के समय शत्रु पर आक्रमण करना निश्चित किया। अनन्तर गढ़ की रक्षा की व्यवस्था कर वह ४००० आदमियों सहित राजोबाई में लुगुकर्ग के डेरे पर चढा। राय ने, जो अपनी सेना सहित तैयार था, उसका सामना किया। सेना कम होने के कारण जैतसी अधिक देर तक लड़ न सका और भाग निकला, परन्त सांगा ने उसका पीछाकर उसे पकड लिया और लुगुकर्ग के पास उपस्थित किया, जिसने उसे हाथी पर बैठाकर सांगा को ही उसकी चौकसी पर नियत किया। अनन्तर राठोड्रों की फ़्रीज ने जैसलमेर पहुंचकर लूट मचाई, जिससे बहुतसा धन इत्यादि उसके हाथ लगा। लाला जब पुनः जैतसी के पास गया तो वह बहुत लिखत हुआ। लुगुकर्ग एक मास तक घड़सीसर पर रहा, परन्तु भाटी गढ़ से बाहर न निकले और उन्होंने भीतर से ही आदमी भेजकर सुलह कर ली। इसपर उस(ल्याकर्ण)ने जैतली को मुक्तकर जैसलमेर उसके हवाले कर दिया तथा अपने पुत्रों का विवाह उसकी पुत्रियों से किया। अनन्तर अपनी सेना-सहित ल्याकर्ण बीकानेर लीट गयां!

(१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र द-१। मुंशी देवीप्रसाद; राव सूर्याकर्णजी का जीवनचरित्र; ए॰ १४-७। वीरविनोद; भाग २, ए॰ ४६१। पाउलेट; नैज़ेष्टियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ११-१२। बीठू सूजा-रचित 'जैतसी रो छन्द' (संख्या १४-७३) में भी इस चढ़ाई का उन्नेख है।

लू एक प्रांत की मृत्यु के लगमग लिखे हुए चारण गोरा के एक छन्द में भी लू एक प्रंत के जैसलमेर को नष्ट करने तथा इसके अतिरिक्ष मुहम्मद्रख्नां से युद्ध करने एवं हांसी, हिसार और सिरसा तक विजय करने का उल्लेख है ( जर्नेल ऑव् दि एशियाटिक सोसाइटी ऑव् बंगाल; ई० स० १६१७, ए० २३७)।

ऊपर लिखी हुई ख्यातों श्रादि में यह घटना रावल देवीदास के समय में लिखी है, जो ठीक प्रतीत नहीं होती। जैसलमेर की तवारीख़ के अनुसार देवीदास का उत्तरा-िषकारी जैतिसिंह (वि० सं० १४४३-१४८६) राव ल्ण्कण् का समकालीन था, जिसके समय में बीकानेर की फ्रीज ने जैसलमेर पर चढ़ाई की श्रीर कुछ ल्टमारकर वापस चली गई (पृ० ४६)।

मुंहणोत नैण्सी की ख्यात में भी भाटियों के प्रसंग में लिखा है कि दंवीदास के किसी दोप के कारण बीकानर के राव लूणकर्ण ने रावल जैतसी के समय जैसलमेर पर चढ़ाई की और नगर से दो कोस राजबाई की तलाई पर देश कर उस इलाक़े को सूटा। भाटियों ने रात को छापा मारने का विचार किया, परन्तु इसका पता किसी प्रकार लूणकर्ण को लग गया, जिससे उसने उन्हें मार भगाया। उसी ख्यात में एक और मत दिया है कि जैतसी के वृद्ध होने पर उसके छोटे पुत्रों ने उसे केंद कर लिया था, परन्तु फिर कुछ स्वतन्त्रता मिलने पर उसने भाटियों से सजाह कर अपने ज्येष्ठ पुत्र लूणकर्ण को सिंध से, जहां वह जा रहा था, बुलाया। उसने उसका पुनः जैसलमेर पर अधिकार करा दिया (जि॰ २, पृ॰ ३२७-२१)।

उपर्युक्त अवतरणों से यह स्पष्ट है कि जिस-किसी कारण से भी हो लूणकर्ण ने जैसलमेर पर चढ़ाई अवश्य की थी। जैसलमेर के शान्तिनाथ के मन्दिर से एक अवसर पाकर जोधपुर के राव गांगा ने नागोर के खान पर आक्रमण कर उसका गढ़ घेर लिया। तब राव लूणकर्ण ने नागोर नागार के खान की के खान-द्वारा बुलाये जाने पर उसकी सहायतार्थ प्रस्थान किया और गांगा की सेना से लड़कर खान को बचा लिया तथा उन दोनों में मेल करा दिया'।

कुछ दिनों पश्चात् राय ल्याकर्णने फीरोज़शाह (१) को जीता और कांठिलया, डीडवाणा, वागक, नरहक, सिंघाणा आदि पर आक्रमण कर उन्हें विजय
करने के अनन्तर पूगल के माटी हरा, उद्यकरण के पुत्र
नारनेल पर चढ़ाई और
ल्यागमल , रायमल शेखावत (अमरसर का), तिहुणपाल
(जोहिया) आदि के साथ नारनोल की तरफ ससैन्य कुच
किया। मार्ग में छापर-द्रोणपुर में डेरे हुए, जहां की अच्छी भूमि देखकर
उसके मन में उसे भी हस्तगत करने का विचार हुआ। लोटते समय वहां
पर भी अधिकार करने का निश्चयकर उसने आगे प्रस्थान किया, परंतु
इसकी सूचना किसी प्रकार कल्याणमल को, जो उसके साथ था, लग गई,
जिससे उसके हृदय में राय लुणकर्ण की ओर से शंका हो गई। नारनोल

शिलाबेल मिछा है, जिससे पाया जाता है कि वि॰ सं॰ १४८१ तथा १४८६ (ई॰ स॰ १४२४ तथा १४२६) में जैतसिंह जीवित था---

....। १ ॥ संवत् १५ द्व वर्षे मागसिर सुदि ११ दिने महाराजाधिराज राउल श्रीजयतसिंह विजयराज्ये...। सं० १५ दृश् वर्षे मागसिर वदि १० रिववोरे महाराजाधिराज राउल श्रीजयतसिंह....।

भतप्त यह निश्चित है कि यह चढ़ाई रावज जैतसिंह के समय ही हुई होगी, क्योंकि वह राव लुखकर्यों के समय विश्वमान था।

- (१) बीटू सूजा; राव जैतसी रो छन्द; संस्था ७४-४।
- (२) वहीं; संख्या ७४-६, ७८, ८०-८१।
- (३) बीवायतीं की क्यात; भाग ३, ए० ४४ । मुंह्योत नैयासी की क्यात; जि॰ ३, ए॰ २०७।

द्याजदास की ज्यात आदि में कल्याग्रमज के स्थान में उसके पिता उदयकरण का नाम दिया है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि वह तो वि॰ सं० १४६४ में ही मर गया था।

से तीन कोस की दूरी पर ढोसी नामक गांव में लू एक शे की फ़ौज के डेरे हुए। मारनोल का नवाब उन दिनों शेख अबीमीरा था। राव की शक्ति देखकर कळवाडों, तंबरों आदि को भी भय हुआ, तब पाटण के तंबर तथा अमरसर का रायमल (शेखावत ) अपनी अपनी सेना सहित नवाव से मिल गये । नवाब ने एक बार सुलह करने का प्रयक्त किया, परन्तु लुएकर्ण ने ध्यान न विया । उदयकरण के पत्र कल्याणमल और रायमल में बड़ी मित्रता थी। अत्यव उसने रायमल से मिलकर कहा — "मैं हं तो राव की फ्रीज के साथ पर भगड़े के समय उसका साथ छोड़कर भाग जाऊंगा।" फिर उसने अपनी फ़्रीज में आकर भाटी हरा तथा जोहिया तिहु गुपाल को भी अपनी तरफ मिला लिया श्रीर यह समाचार नवाब को दे दिया। फलतः जब नवाब श्रीर राव लुगुकर्ण में युद्ध हुआ तो कल्यागुमल, भाटी तथा जोहियों ने किनारा कर लिया। विरोधी पत्त की सेना अधिक होने से अन्त में लगाकर्ण की सेना के पैर उस्नड़ गये। फिर भी उसने तथा कुँवर प्रतापसी, वैरसी श्रीर नेतसी ने बचे हुए राजपूतों के साथ वीरता पूर्वक नवाव का सामना किया, परन्तु नवाब की सेना बहुत श्रधिक थी श्रीर भाटी, जोहियों श्रावि के चले जाने से लूणकर्ण का पत्त निर्वल हो गया था, इसलिए वे सब के सब बुरी तरह बिर गये। पुरोहित देवीदास ने बीदावतों को उलाहना भी दिया, पर वे सहायतार्थ न ऋाये। अन्त में वि० सं० १४८३ आवरा विद ४ (ई० स० १४२६ ता० २८ जून) को २१ आदिमियों को मारकर अपने पुत्र मतापसी, नैतसी, वैरसी तथा पुरोहित देवीदास श्रीर कर्मसी' के साथ लगा-कर्ण अन्य राजपूर्तो सहित परमधाम सिधारा । यह समाचार बीकानेर पहुंचने पर उसकी तीन राणियां सती हुई ।

<sup>(</sup>१) जोधपुर के राव जोधा का पुत्र । बांकीदास रचित 'ऐतिहासिक बातें' नामक प्रन्थ में लिखा है कि यह लूखकर्ण की चाकरी में रहता था और गांव हसी ( ढोसी ) के युद्ध में उसके साथ ही मारा गया ( संख्या १४१ ) । जोधपुर राज्य की रूपात में भी इसका उन्नेख हैं (जिल्द १, ५० १०)।

<sup>(</sup> २ ) दयालदास की स्यात; जि॰ २, पत्र १' । मुंशी देवीप्रसाद; राव लूया-

ल्याकर्य की मृत्यु का उपर्युक्त संघत् तो ठीक है, पर तिथि गलत है, क्योंकि उसकी छुत्री (स्मारक) के लेख में बि० सं० १४८३ वैशाख विद २ (ई० स० १४२६ ता० ३१ मार्च) श्रनिधार को उसकी मृत्यु होना लिखा है ।

लूणकर्ण के नीचे लिखे बारह पुत्रों के नाम प्रायः प्रत्येक क्यात में मिलते हैं 3—

१—जैतसी

संतिति २-प्रतापसी-इसके वंश के प्रतापसिंधीत बीका कहलाये।

कर्यो जी का जीवनचरित्र; प्र० ४७-६ (तिथि आवर्ण विद् ६ दी है)। बांकीदास; ऐतिहासिक बार्ते; संख्या २२४ म । सुंहयोत नैयासी की ख्यात; जि० २, प्र० २०७ । वीरविनोद, भाग २, पृ० ४ म १ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि० १, प्र० ४० । पाउकेट; गैज़ेटियर बाॉब् दि बीकानेर स्टेट; प्र० १२ ।

बीटू सूजा रिचत 'राव जैतसी रो छुन्द' में भी मुसलमानों के हाथ से खूरा-कर्या के मारे जाने का उन्नेख हैं (छुन्द ११-१२) एवं चारण गोरा की लिखी हुई एक कविता में भी इसका वर्णन हैं (जर्नेख मांव् दि एशियाटिक सोसाइटी मांव् बंगाल; ई॰ स॰ १११७, पृ॰ २३ ::- ३१।

- (१) .....संवत् १४८३ वर्षे .... शाके १४४८ प्रवर्तमाने .... वैशाखमासे .... कृष्णपद्धे तिथी द्वितीयायां शनिवासरे .... रावजी श्रीबीकोजी तदात्मजः रावजी श्रीलू णकर्णजी वर्मा तिसृभिः धर्मपत्निभिः सः (सह ) दिवं गतः।
- (२) ल्याकर्यं की एक क्वी खालांदेवी का नाम बीटू स्जा के 'जैतसी रो कुन्द' (संस्पा ७३) तथा जयसोम-रचित 'कमैचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' (श्लोक १२७) में भिजता है। उसी के गर्भ से जैतसी का जन्म होना भी संस्कृत काव्य के उपर्यक्त कोक से सिद्ध है।
- (३) दयासदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ६। मुंशी देवीप्रसाद; राव लूग्राकर्षी का जीवनचरित्र; प्र॰ ४६-६०। बीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४८१। पाउलेट गैज़ेटियर कार्व दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ १२।

जयसोम-रचित 'कर्मचन्द्रवंशोकिर्तिनकं कान्यम्' में भी जूयाकर्य के ११ पुत्रीं (कुशक्सी को दोवकर) के नाम दिये हैं--- ३—धैरसी—इसका पुत्र नारण हुआ जिसके वंश के नारणीत बीका कहलाये।

४--रतनसी-इसने महाजनमें जिकाना यांधा। इसके वंश के रतनसिंघोत यीका कहलाये।

४-तेजसी-इसके बंशज तेजिंसियीत बीका कहलाये।

६--नेतसी

७--करमसी

⊏—किशनसी

६--रामसी

१०-सूरजमल

११--कुशलसी

१२—रूपसी

राव ल्णुकर्ण वीर पिता का वीर पुत्र था। पिता के स्थापित किये हुए राज्य की उसने अपने पराक्रम से बहुत बृद्धि की। ददेवा आदि के विद्रोही सरदारों का दमन करने के अतिरिक्त उसने राव ल्णुकर्ण वा व्यक्तिश्व फ़तहपुर और चायलवाड़े को भी अपने अधीन बनाया। साहसी और असामान्य भीर होने के साथ ही वह बड़ा उदार, दानी, प्रजापालक और गुणियों का सम्मान करनेवाला था। नागोर के खान की बीकानर पर चढ़ाई होने पर उसने बड़ी वीरता से उसका सामना कर उसे हराया था, परन्तु बाद में जब खान के ऊपर स्वयं संकट आ पड़ा और जोधपुर के राव गांगा ने उसपर चढ़ाई की तो बुलाये जाने पर उस(लूणुकर्ण)ने उसकी सहायतार्थ जाकर अपनी उदार-हदयता का परिचय दिया। यहीं नहीं जैसलमेर के रावल को परास्त कर बन्दी कर

जेतृसिंहो द्विषां जेता सप्रतापः प्रतापसी । रत्नसिंहो महारत्नं तेजसी तेजसा रिवः ॥ १५५ ॥ वैरिसिंहो कृष्णनामा रूपसीरामनामकौ । नेतसीकर्मसीसूर्यमङ्खाद्याः कर्णसूनवः ॥ १५६ ॥ केने के बाद भी उसने मुक्त कर दिया। कवियों आदि गुणीजनों को बढ़ इरबार की शोभा मानता और उनका बड़ा सम्मान करता था। जैसलमेर की चढ़ाई वास्तव में चारण लाला की बात रखने के लिए ही हुई थी। 'कर्मचन्द्रचंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में उसकी समानता दानी कर्ण से की हैं। ऐसे ही बीठू स्जारिवत 'जैतसी रो छुन्द' में भी उसे कलियुग का कर्ण कहा है। इससे स्पष्ट है कि वह दान देने का अवसर आने पर कभी पीछे नहीं हटता थां। 'जैतसी रो छुन्द' में उसके चारणों, कवियों आदि गुणीजनों को हाथी, घोड़े आदि देने का उल्लेख हैं।

प्रजा के हित और उसके कछों का भ्यान सदा उसके हृदय में स्वा रहताथा। दुर्भिन्न पड़ने पर वह खुले हाथों प्रजा की सहायता करता

- (१) स्राकिश्वतः पुरा कर्णः स कर्शैरीचितोऽघुना । दानाधिकतया लब्धावतारोऽयं स एव किं।। १४३।।
- (१) किक कािक परी ऋम को करन देखियइ दुवापुर दिख्या दस । 111 88 11
- (१) तेड़िय नट हूँता गुजरात बीकउत उबारण सुजस बात। ताजी हसत्ति दीन्हा तियाइ रण हूंत पिता मोखावि राइ।। ४६॥ इक राइ करन बारउ कि ईद गुणियणां ग्रिहे बाधा गईद। ताकुकां रेसि सोभाग तत्ति हिन्दुवह राइ दीन्हा हसत्ति॥ ६२॥
- ( ) नवसहस राइ नीसाण नाद पूजिजइ देव आगी प्रसाद । चउपनउ समीसर करनि चाकि देवरउ दुनी राखी दुकािक ॥ १७॥

धीर उसके प्रत्येक कप्रको दूर करना अपना कर्तव्य मानता। जिस राज्य में प्रजा और राजा का ऐसा सम्बन्ध हो वहां पर शान्ति और समृद्धि का होना अवश्यंभावी है। लूणकर्ण के राज्यकाल में राज्य का वैभव बहुत बढ़ा और प्रजा भी सुखी और सम्पन्न रही।

छ।पर-द्रोणपुर पर अधिकार करने की लालसा उसका काल हुई। इसकी बढ़ी हुई शक्ति से बैसे ही पड़ोस के सरदार अयभीत रहते थे। बे भीतर ही भीतर उसकी बढ़ती हुई शिक्त को दबाने का अधसर देख रहे थे। अपनी शिक्त से मदमत्त होने अथवा मनोविज्ञान का अच्छा झाता न होने के कारण लूणकर्ण परिस्थित को ठीक-ठीक हृद्यंगम न कर सका। फलतः नारनोल के नवाब पर जब उसकी चढ़ाई हुई तो उस(लूणकर्ण) के सरदार उसके त्रिपिद्धियों से जा मिले। किर भी वह बढ़ी बीरता से लड़ा और अपने थोड़े से साथियों-सहित मारा गया।

## राव जैतसिंह

लूणकर्ण के ज्येष्ठ पुत्र जैतसी( जैतसिंह ) का जन्म वि॰ सं॰

करन राउ करइ कुसमइ कड़ाहि मेदनी उबारी मइल माहि । ....। ५.५.॥

( बीठु सूजा-रचित 'जैतसी रो छन्द' )।

(१) टॅाड-कृत 'राजस्थान' में लिखा है कि लूयकर्या के चार पुत्र थे, जिनमें से सब से बढ़ा (नाम नहीं दिया है, रक्षिंह होना चाहिये) महाजन और उसके साथ के एकसी चाजीस गांव मिलने पर बीकानेर से धपना स्वत्व स्वाग वहीं अपना ठिकाना बांध रहने लगा। तब उसका छोग्र भाई जैतिसिंह वि० सं० १४६६ (ई० स० १४१२) में बीकानेर की गदी पर बैठा (जि० २, प्र० ११३२); परन्तु जैतिसिंह के गदी पर बैठने के संवत् के समान ही टॉड का उपश्रंक कथन निराधार है। जयसोम-रचित 'कमंचन्द्र- बंगोरकितंनकं कान्यम्' से तो बढ़ी पाया जाता है कि जैतिसिंह ही लूयकर्या का उबेष्ठ पुत्र तथा उत्तराधिकारी था, क्योंकि उसका नाम उसने लूयकर्या के पुत्रों में सर्व-प्रथम दिया है (शोक १४४-७)।

नैयाली ने भी जैतली को ही लूयाकर्यों का ज्येष्ठ पुत्र खिखा है ( स्थात; जि॰ २, ४० १२६)। ऐसा ही 'सार्यमाक्यानकः पद्रम' से भी पाया जाता है ( ए० १०६)।



राव जेतसी

रप्रपद्द कार्तिक सुदिः मार्थिक रिधम्य ता० ३१ अन्स अक्टोबर) को हुआ था<sup>°</sup>।

जब ढोसी नामक स्थान में पिता के मारे जानें का समाचार जैतसी के पास बीकानेर पहुंचा तो उसी समय उसने राज्य की बाग-डोर अपने द्वाध में

बीदावत कल्यायमल का बीकानेर पर चढ़ आना ले ली। उधर बीदावत उदयकरण के पुत्र कल्याण-मल ने बीकानेर पर अधिकार करने की लालसा से शीव डी उस और प्रस्थान किया, परन्त इसी बीच

जैतसी ने गढ़ तथा नगर की रहा का समुचित प्रवन्ध कर लिया और उस (कल्याणमल )के आते ही उससे कहलाया कि वापस लौट जाओ। कल्याणमल ने इसके प्रत्युत्तर में कहलाया कि मैं शोकप्रदर्शन करने के लिए आया हूं, परन्तु जैतसी ने उसके इस कथन पर विश्वास न किया, जिसपर उसने वहां से लौट जाने में ही बुद्धिमानी समभी ।

अपने पिता को घोखा देने का बदला लेने के लिए बि० सं० १४८४ आश्विन सुदि १० (ई० स० १४२७ ता० ४ अस्टोबर) को जैतसी ने अपनी सेना द्रोखपुर पर चढ़ाई करने के लिए भेजी । उदयकरण का पुत्र कल्याणमल सेना का आगमन सुनते ही भागकर नागोर के खान के पास चला गया। तब जैतसी ने वहां की गद्दी पर बीदा के पीत्र सांगा को, जो संसारचन्द का पुत्र था, बैठ(याँ।

<sup>(</sup>१) दयालदासः की ख्यातः जि॰ २, पत्र ६। मुंशी देवीत्रसादः राव जैतसीजी का जीवनचरित्रः, प्र॰ ६१। बीरविनोदः, साम २, प्र॰ ४८२। पाउलेटः, गैज़ेटियर धांब् दि बीकानेर स्टेटः, प्र॰ १२।

<sup>(</sup>२) ठाकुर बहादुरसिंह की जिखी हुई 'बीदावर्तों की रूपात' में कर्यायामल के साथ नवाब (नारनोज ) का भी बीकानेर जाना जिखा है (प्र०४-६)।

<sup>(</sup>३) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ६-१०। मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ६१-२। चीरविनोद: भाग २, पृ॰ ४८२। पाउलेट; गैज़ेद्वियर घॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ १३। इनमें कल्याग्रमल के स्थान में उसके पिताः उदयकरण का नाम दिया है, जो ठीक नहीं है।

<sup>(</sup> ४ ) द्यासदास की क्यात, जि॰ २; पन्न १० । ग्रुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी

श्रानस्तर उसने एक सेना के साथ सांगा को सिंहाणकोट की श्रोर जोहियों के विरुद्ध भेजा, क्योंकि उनमें से बहुतों सिंहाणकोट के जोहियों पर ने उसके पिता के साथ छुल किया था। इस श्राकमण में सांगा को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और

जोहियों का सरदार तिदुणपाल लाहौर की तरफ भाग गया।

जैतसी की बहन बालाबाई आमेर के राजा पृथ्बीराज को ज्यादी थी। इस(पृथ्वीराज) के देहांत से कुछ पीछे रत्नसिंह आमेर का स्वामी हुआ।

कड़वाहे सांगा की सहायता करना बालाबाई का पुत्र सांगा रत्नसिंह का सीतेला भाई था। उसमें और रत्नसिंह में अनवन हो गई, जिससे वह बीकानेर में अपने मामा जैतसी के पास खला

गया। रत्नसिंह खुव शराव पिया करता था, श्रतपव यह श्रच्छा श्रवसर देखकर

का जीवनचरित्रः, प्र• ६२ । वीरितनोदः, भाग २, प्र• ४७८ । ठाकुर बहादुरसिंहः, बीदा-वर्तो की ख्यातः, प्र• ४६ । पाउलेटः, गैलेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेटः, प्र• १३ ।

टाँड लिखता है कि जैतसी ने बीदा के वंशजों को श्रधीन बनाया श्रीर वह उनसे ख़िराज लेने लगा (राजस्थान: जि॰ २, ए॰ ११६२ )। संभव है कि सांगा के गही बैठने के समय से वीदावतों ने बीकानेर की श्रधीनता पूर्ण रूप से फिर स्वीकार की हो। बीदा श्रीर उसके वंशजों से बीदावतों की सात शाखाएं चर्की, जो शीचे जिखे श्रनुसार हैं—

- १. बीदा के प्रपीत्र गोपालदास के पुत्र केशोदास से 'केशोदासोत' शाखा ।
- २. उपर्युक्त केशोदास के भाई तेजसिंह से 'तेजसीयोत' शाखा।
- इ. उपर्युक तेजिसिंह के आई जसवंतिसिंह के पुत्र मनोहरदास से 'मनोहरदासोत' शासा ।
- उपर्युक्त मनोहरदास के भाई पृथ्वीराज से 'पृथ्वीराजोत' शाखा ।
- ४. बीदा के पौत्र सांगा के भाई सूरा के पुत्र संगार से 'संगारीत' शाखा ।
- उपर्युक्त खंगार के पुत्र किशनदास के प्रपीत्र मानसिंह से 'मानसिंहोत' शासा।
- उपर्युक्त सांगा के माई पाता के पुत्र मदनसिंह से 'मदनावत' शास्ता ।
- (१) व्याजदास की क्यातः जि॰ २, पत्र १०। सुंशी देवीप्रसादः राव जैतसीजी का जीवनवरित्रः ४० ६२-६। पाउजेटः, गैहोटियर जॉन् दि बीकानेर स्टेटः ४० १६।

उसके सरदारों भादि ने भूमि दवाना शुक्र किया। जब यह खबर सांगा को श्रीकानेर में विस्ती तो उसने अपने मामा जैतसी से सारा हाता कहकर सद्यायता मांगी । जैतसी ने वर्णार , रत्नसिंह , किशनसिंह , खेतसी , सांगा, महेशदास, भोजराज, बीका देवीदास, राव वैरसी आहि सरहारों के साथ एक बढ़ी सेना सांगा के संगकर दी। ब्रमरसर पहंचने पर रायमन शेखावत भी उनसे जा मिला। उन दिनों श्रामेर में रत्नसिंह का सारा राजकार्य उसका मंत्री तेजसी (रायमलोत) चलाता था। रायमल ने उससे कहलाया कि राज तो सांगा को ही मिलेगा, अतएव अच्छा हो कि तम उससे मिल जाओ। इसपर तेजसी सांगा से मिला और उसी के पत्त में हो गया। उस-(तेजसी)के द्वारा सांगा ने कर्मचन्द नकका को, जिसने आमेर की बहुतसी भूमि अपने अधिकार कर में ली थी, मारने की सलाह की। फिर मौजाबाद पहुंचने पर तेजसी ने जैमल के द्वारा, जो कर्मचन्द का भाई था और तेजसी के यहां काम करता था, उस( कर्मचन्द )को अपने पास बुलवाया, जहां वह लाला सांखलां के हाथ से मारा गया । जैमल ने, जो साथ में था. इसका बदला तेजसी को मारकर लिया और वह सांगा को भी मार लेता, परन्तु इसी बीच बह उस( सांगा )के आदिमयों द्वारा मारा गया। चनन्तर सांगा ने आमेर के बहुत से भाग पर अधिकार कर लिया और ब्रासपास के सरदार उससे जा मिले। ब्रामर के सिंहा-सनारुद स्वामी से उसने खेड़-खाड़ करना उचित न समका, अतएव अपने

<sup>(</sup> १ ) कांधल का पीत्र, चाचावाद का स्वामी।

<sup>(</sup> १ ) राव जैतसी का भाई, महाजन का ठाकुर ।

<sup>(</sup>३) कांधल का पौत्र, राजासर का रावत ।

<sup>(</sup>४) कांधवा का पौत्र, साहबे का स्वामी।

<sup>(</sup> १ ) बीदा का पीत्र, बीदासर का स्वामी ।

<sup>(</sup>६) मंडला का वंशज, सार्कडे का स्वामी।

<sup>( • )</sup> भेल का स्वामी।

<sup>( = )</sup> चन्सीसर का स्वामी ।

<sup>(</sup> ६ ) नापा सांख्या का भाई।

लिए सांगानेर नामक नगर अजग बसाकर वह वहां रहने लगा। रत्नसिंह (महाजन) तो उसके पास ही रह गया और शेष सब फ्रीज बीकानेर लीट गई।

जोधपुर के राव सूजा के बेटे—बीरम, दावा श्रीर शेका— थे। दावा के पुत्र का नाम गांगा था। सूजा जब गही पर था, तमी मारवाद के बढ़े-बढ़े सरदार पाटवी वीरम से

जोधपुर के राव गांगा की सद्दायता करना

भागसम्भ रहते थे । भातप्त स्त्रा का परलोक-बास होने पर उन्होंने बीरम के स्थान में गांगा

को जोधपुर का राव बना दिया । स्वामिश्रक मेहता रायमल ने इसका विरोध किया, परन्तु सरदारों आदि ने जब न माना तो वह बीरम के साथ सोजन में, जो बोरम को जागोर में दे दिया गया था, जा रहा। वहां रहकर उसने कई बार बीरम को गदी दिजाने का प्रयत्न किया, परन्तु अन्त में गांगा पर चड़ाई करने में वह मारा गया और सोजन पर गांगा ने अधिकार कर लिया। अनन्तर शेखा, हरदास ऊहड़ से मिलकर, जोधपुर

<sup>(</sup>१) मुंहयोत नैयासी की स्थात; जि॰ २, पृ॰ ६ (टिप्पया १)। दयालदास की स्थात; जि॰ १, पत्र १०। मुंशी देवीयसाद; राव जैतसीजी का जोवनचरित्र; पृ॰ ६६-४। पाउलेट; गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ १३।

<sup>(</sup>२) क्यातों आदि में राजपूत सरदारों की अप्रसस्ता का कारवा यह दिया है कि जिन दिनों मारवाइ में सूता राज काता था एक दिन कुछ ठाकुर वहां आये । उस दिन निरम्तर वर्षा होने के कारवा वे अपने डेरों पर न जा सके और पाटनी धीरम की माता से उन्होंने अपने भोजन आदि का प्रवन्ध करा देने को कहलाया, परन्तु उसने ध्वान न दिया। सब उन्होंने गांगा की माता से अर्ज कराई. जिसने उनका बड़ा सस्कार किया। तभी से ठाकुर बीरम से अप्रसन्न रहने लगे और उन्होंने सूजा के बाद गांगा को गई। पर बैठाने का निश्चय कर लिया (संह्वात नैयासी की स्थात; जि॰ २, प० १४४। इयाजदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ११)।

<sup>(</sup>१) राठोव इरदास मोकखोत के विशेष बुत्तान्त के बिर् देखों ग्रंडयोत वैयसी की क्यात; जि॰ २, पु॰ १४७-१४२ । यह राव धास्थान के पीत्र ऊहव क वैश्वथर था।

इस्तगत करने का उद्योग करने लगा। गांगा ने, जिसका पत्त बहुत बलवान था, भूमि के दो भाग कर सुलह करनी चाडी, परन्तु शेखा ने, इरदास के कहने के अनुसार, इस शर्त को स्वीकार न किया। तब गांगा ने बादमी भेजकर धीकानेर के राव जैतसी से सहायता मांगी, जिसपर उस (जैतसी)ने रतनसी, वगीर, बेतसी, सांगा, वैरसी (पुगल का), महेशवास ब्रादि अपने सरदारों के साथ एक बढ़ी सेना एकत्रकर वि० सं० १४८५ मार्ग-शीर्ष यदि ७ (ई० स० १४२८ ता० ३ नवम्बर) को जोधपुर की भोर प्रस्थान किया । उधर शेका ने हरटास की नागोर के सरखेतजा के पास से सहायता लाने के लिए भेजा। नागीर की सीमा पर के २०० गांव मिलने के बादे पर सरखंताखां श्रीर उसका पुत्र दौतताखां एक विशाल क्रीज के साथ शेखा की मदद के वास्ते रवाना हुए और उन्होंने बिराई गांव में डेरा किया। गाघांणी गांव में गांगा के डेरे हुए, जहां जैतसी भी जाकर सम्मिलित हो गया। गांगा ने पून: एक बार सन्धि करने का प्रयत्न किया, परन्तु शेखा ने कुछ ध्यान न दिया। इसरे दिन विरोधी दलों की मुठभेड़ होने पर भी जब गांगा तथा उसके साथी भागे नहीं तो ख़ान ने शेखा से कहा कि तुमने तो कहा था कि हमारे सामने वे ठहरेंगे नहीं, अब यह क्या हमा । शेला ने उत्तर दिया कि वे भाग तो जाते, परन्तु जोधपुर की मदद पर बीकानेर है। खान के हृदय में उसी समय सन्देह ने घर कर लिया। इतने ही में गांगा ने श्रपने धनुष से एक तीर छोड़ा जो खान के महावत को लगा। किए तो जैतलों के राजपूरों ने खान के हाथी को जा घेरा और रत्नसिंह ने

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की स्थात में गांगा-द्वारा जैतली के बीकानेर से सहायतार्थं बुलवाये जाने का बुत्तान्त वहीं दिया है। उक्त स्थात में केवल इतना जिला है कि जैतली उन दिनों नागाया। गांव में मानता करने गया था और युद्ध में शामिल हो गया। उक्त स्थात में राठोड़ों की शेला तथा मुसलमानों पर की इस विजय का सारा क्षेय गांगा को दिया है (जिल्द १, ४० ६४); परन्तु उससे बहुत प्राचीन मुंहयोत मैयाली की स्थात में स्पष्ट लिला है कि गांगा ने राव जैतली को बीकानेर से सहायतार्थं बुलवाया, जिलपर वह अपनी सेना-सहित गया और उसी की बजद से गांगा की विजय हुई (जिल्द २, ४० १४०-२)।

हाथी के एक वर्झी ऐसी मारी, जिससे वह घूमकर माग गया । साथ ही सारी यवन-सेना भी रण्येत्र छोड़कर भाग गई । शेखा के अकेसे रह जाने से उसकी पराजय हो गई, हरदास मारा गया और नवाब का सारा सामान विजेताओं के हाथ लगा। गांगा तथा जैतसी को, शेखा युद्धसेत्र में निपट घायल दशा में मिला। होश में लाये जाने पर जब उसका जैतसी से सामता हुआ तो उसने कहा—"रावजी, भला मैंने तुम्हारा क्या विगाड़ा था, जो यह चढ़ाई की। हम चाचा-भतीने आपस में निपट लेते!" इतना कहने के साथ ही वह मर गया। उसका अन्तिम संस्कार करने के उपरांत गांगा तथा जैतसी अपने-अपने डेरों में गये। यहां से विदा होकर जैतसी वीकानर लोट गया।

<sup>(</sup>१) ख्यातों आदि से पाया जाता है कि ख़ान का हाथी भागकर मेहते पहुंचा, बहां वीरम दूदावत ने उसे पकड़ लिया। राव गांगा के पुत्र माखदेव ने वीरम से वह हाथी मांगा, परन्तु वीरम ने देने से इनकार कर दिया। यही माखदेव और वीरम के बीच के वैमनस्य का कारया हुआ, जिसका बुत्तांत आगे जिखा जायगा।

<sup>(</sup>२) एक ब्रज्ञातमामा चारण के बनाये हुए प्राचीन छुप्य में वि॰ सं॰ १४ म्र कार्तिक विदे १६ (ई॰ स॰ १४२८ ता॰ ११ प्रकटोबर ) को राव जैतसी और मुगल (मुसलमान) ख़ान में जालाणिया (बीकानेर और नागोर की सीमा पर बागोर से १८ मील पश्चिम) नामक स्थान में युद्ध होना तथा ख़ान का हारकर मागना जिला है (जर्नल बॉव् दि एशियाटिक सोसाइटी ब्रांव बंगाल; न्यू सीरीज़; संक्या १३, ई॰ स॰ १६१७, ए० २४१)। सम्भवतः यह कथन सरखेलख़ां तथा उसके पुत्र दीलस्क्रा से सम्बन्ध रखता हो। उनके साथ की लढ़ाई का संवत ख्यातों आदि में एक सा नहीं, किन्तु मृंदियादवालों की ख्यात में १४८४ तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में १४८६ तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में १४८६ तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में १४८६ सागंशीर्य सुदि १ (ई॰ स॰ १४२६ ता॰ २ नवस्थर) दिवा है (जि॰ १, ए० ६४) और यह बढ़ाई सेवकी के तालाब पर होना जिला है। सेवकी शायद जालाखिया के पास ही कोई स्थान ब्रथना तालाब हो।

<sup>(</sup>३) सुंहयोत नैयासी की ख्यात; जिल्ह २, पृ० १४४-१४२ । इयासदास की क्यात; जि०२, पत्र ११-१३ । सुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; प्र० १४-७० । वीरविनोद; आग २, प्र० ४८२ । पाठकेट, गैज़ेटियर कॉब् दि बीकानेर स्टेट; प्र० १४-१४ ।

बीद सूजा-रचित 'राव जैतसी रो छन्द' में लिखा है--'मुगलों ने प्रवेशकर केवल थोड़े से समय में ही उत्तरी-भारत के बहत से प्रदेशों पर अपना श्राधिपत्य कर लिया था । देवकरण पंचार कामरां से युद्ध ने बाबर के उत्कर्ष को रोकने की चेष्टा की, परन्त मुगलों के विशाल सैन्य के सामने उसे पराजित होना पड़ा। फिर भाखर, श्ररोड़, मुलतान, खेड़, सातलमेर, उच्च, मुम्मण-बाह्य, मारोठ, देरावर, भरेहा, बगा, भंभेरी, मांगलोर, जन्म, सिरमौर, लाहौर, देपालपुर श्रादि स्थान एक-एक करके उस( बाबर )के अधीन हो गये। जानू, खोखर, बरिहा, यादव, तंबर एवं चहुन्त्राण जातियों को परास्तकर बाबर ने उनके गढ़ों को नष्ट कर दिया। अनन्तर सुलतान इब्राहीम लोदी से दिल्ली, मीरों से श्रागरा तथा पठानों से बयाना भी उसने ले लिये श्रीर जीनपुर, श्रयोध्या एवं बिहार (प्रान्त ) भी उसके अधिकार में आ गये। मेवाडु का महाराणा सांगा उसका अवरोध करने के लिए आगरे गया, परन्त वह पराजित हुआ। फिर बाबर ने अलवर और मेवात का विश्वंस करने के उपरान्त श्रामेर. सांभर तथा नागोर को विजय किया।

'बाबर की मृत्यु होने पर, उसका राज्य उसके पुत्रों में विभाजित हो गया, जिनमें से कामरां ने लाहौर को अपने अधिकार में कर स्वतंत्र राज्य की स्थापना की'। उस समय तक भारत (उत्तरी) के प्राय: सभी छोटे-बड़े राज्य मुगलों के अधीन हो गये थे (?), केवल राठोड़ों का राज्य ही ऐसा बच रहा था, जिसकी स्वतंत्रता पर आंच न आई थी। तब भारत के उत्तरी प्रदेश के स्वामी कामरां ने एक बड़ी फ़ौज के साथ मारवाड़ की भोर मुख मोड़ा। सतलज को पारकर बर्डिडा (भिटडा) तथा अभोहर के बीच से अप्रसर हो, मुगल सेना ने भटनेर पर चढ़ाई कर उसे घेर लिया। भटनेर (इनुमानगढ़) उन दिनों खेतसी (कांधल के पौत्र) के

<sup>(</sup>१) हुमायूं ने गदी पर बैठने के बाद कामरां को काबुज, कन्दहार, गृज्ञनी और पंजाब के हलाक़े सैंग्पे थे (बीज; क्रोरिएन्टज बायोग्राफ़िकज़ दिक्शनरी; ४० २० ८)।

श्रिश्वकार में थां। मुगलों ने उसके पास श्राधीनता स्वीकार कर लेने के लिए दूत भेजे, परन्तु इसके उत्तर में निर्माक वीर खेतसी युद्ध करने को उद्यत हो गया। तीरों और तोपों की वर्षा करते हुए जब मुगलों ने गढ़ की दीवार पर चढ़कर भीतर प्रवेश करना प्रारम्भ किया, तब खेतसी द्वार खोल जैसा, राशिगदेव श्रादि श्रपने वीरों के साथ उत्पर दूट पड़ा और लड़ता हुन्ना सारा गया। फल-स्वरूप भटनेर के गढ़ पर मुगलों का श्रिधकार हो गया।

(१) मुंहणोत नेग्सी की ख्यात में खेतसी के भटनेर जेने की बात इस प्रकार जिखी है—'भटनेर में बादशाह हुमायूं का थाना रहता था। उस बक्र खेतसी से एक कानूंगों ने आकर कहा कि यदि तू मेरी सहायता करता रहे तो तुमें गढ़ दिखपाड़ं। उस कानूंगों को निकालकर दूसरा नियत कर दिया गया था, उसी जलन के मारे वह खेतमी के पास गया था। खेतसी ने कहा—''भली बात है, में भी यही चाहना हूं।'' अपने काका श्रीर बाबा प्रणामल कांधलोत श्रीर वृसरे कई राजप्तों। को साथ ले, कानूंगों को श्रागे कर वह चढ़ धाया।कानूंगों ने पहले स्वयं गढ़ में प्रवेशकर एक रस्से के सहारे खेतसी तथा उसके साथियों को उत्तर चढ़ा जिया। इस प्रकार गढ़ खेतसी के क़ब्गे में श्रा। गया (जिल्द २, ४० १६२)।'

इसके विपरीत दयालदास की ख्यात में खिखा है कि राव जैतसी की आज्ञा प्राप्तकर पूरण्यमन आदि की सहायता से साहवे के ठाकुर धरड़कमन्न (कांधन्नोत ) ने सहू चायल से भटनेर का गढ़ छीन लिया था (जि॰ २, पत्र ४४)।

(२) मुंहयोत नेग्रसं। की स्थात में जिला है—'बह्गरकु का एक यती बीकानेर में रहता था। उसके पास कोई भरकी चीज़ थी। राव जैतसी ने वह चीज़ उससे मांगी, परंतु यती ने दी नहीं, तब राव ने उसे मारकर वह वस्तु ले ली। फिर कामरां (हुमायूं का भाई जो काबुल में राज करता था) हिन्दुस्तान पर चढ़ भाषा। उस यती का चेला उससे मिलकर उसे भटनेर पर चढ़ा जाया (जि॰ २, प्रष्ठ १६२-६३)।

दयालदास की ख्यात में जिला है कि भावदेव सूरि नाम के एक जैन पंडित ने, जिससे राठोड़ों से कुछ कहा-सुनी हो गई थी, दिल्ली जाकर कामरां से भटनेर के गढ़ की बहुत प्रशंसा की, जिसपर उस (कामरां )ने ससैन्य फाकर भटनेर को घेर लिया। कुछ दिनों के युद्ध के बाद उस गढ़ का स्वामी खेतसी मारा गया और वहां कामरां का अधिकार हो गया (जि॰ २, पत्र १४); परन्तु एक जैन पंडित के दिल्ली जाकर

'वहां से कामरां की फ़ौज बीकानेर की ओर अपसर हुई, जिसकी सूचना दूतों ने जाकर राव जैतसी को दी। वहां पहुंचकर भी मुगलों ने श्राधीनता स्वीकार करने का पैगाम जैतसी के पास भेजा, परन्त उसने बीका के वंशक के अनुरूप ही उत्तर दिया—"जाओ, कामरां से कह देना कि जिस प्रकार मेरे वंश के मलीनाथ, सतसल ( सांतल ), रणमल, जोधा, बीका, दुदा, लुगुकर्ग गांगा भ्रादि ने मुसलमानों का गर्व-भंजन किया था, उसी प्रकार में भी तेरा नाश कहंगा।" दृतों ने यह उत्तर जाकर अपने स्वामी से कहा, जिसपर उसने अपनी सेना सहित तलहटी में प्रवेश किया। जैतसी ने इस अवसर पर इतनी बड़ी सेना का सामना करना उचित न समक्ता और अपनी भयभीत प्रजा को आगे कर वह वहां से दर हट गया। केवल भोजराज रूपावत कुछ भाटियों के साथ बीकानेर के गढ (प्राता) की रज्ञा के लिए रह गया, जिसे मारकर मुखलों ने वहां पर अधिकार कर लिया, परन्तु जैतसी भी चुप न बैठा रहा। इसी बीच में उसने एक वड़ी सेना मुगलों का सामना करने के लिए एकत्र कर ली। प्राप्ते भाइयों में से तेजसी, रतनसिंह, नेतसी और रामसिंह एवं ऋपने सरदारों में से हरराज. सांगला (सांगा), हंगरसिंह, जयमल (जग्गा का वंशज), संकरसी, नारायण, जगा ( कछवाहा ), श्रमरसिंह, गांगा, पृथ्वीराज, रायमल, भीम, संग्रामसिंह (सोड़ा), दुर्जनसाल ( ऊदावत ) शादि चुने हुए १०६ वीर राजपुत सरदारों तथा सारी सेना के साथ उसने वि० सं० १४६१ मार्गशीर्प विद ४ ( ई० स० १४३४ ता० २६ श्रक्टोबर) को रात्रि के समय मुगलों की सेना पर आक्रमण कर दिया । राठोड़ों के इस प्रवल हमले का सामना सुगृज सेना कामरां को भटनर पर चढ़ा लाने की बात निराधार है, क्योंकि यह घटना वाबर की मृत्य ( वि॰ सं॰ १४८७=ई॰ स॰ १४३० ) के बाद की है, जब कामरां लाहीर में था भीर वह वहां से ही चढ़कर आया होगा ।

<sup>(</sup>१) ख्यातों आदि में वि० सं० १४३४ आधिन सुदि ६ (ई० स० १४३८ ता० २६ सितंबर) को रात्रि के समय रात्र जैतसी का कामरां की फ्रीज पर आक्रमण करना जिला है (दयालदास की ख्यात; जि० २, पत्र १४ । मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; ए० ७४ आदि); परन्तु इस सम्बन्ध में वीटू सूजा का

म कर सकी श्रौर मैदान छोड़कर लाहौर की श्रोर भाग खड़ी हुई। जैतसी की मुसलमानों पर यह विजय राटोड़ों के इतिहास में चिरकाल तक श्रमर रहेगी'।'

बीर सृजा के कथन में श्रितिशयोक्ति श्रवश्य पाई जाती है, परन्तु मूल कथन विश्वसनीय है। डाक्टर टेसिटोरी के कथनानुसार यह प्रथ उक्त घटना से लगभग एक वर्ष पीछे लिखा गया था, इसलिए इसका श्रिथकांश टीक होना चाहिये।

जोधपुर राज्य का श्रिधिकांश भाग राव गांगा के हाथ से निकल कर, केवल दो परगने (जोधपुर श्रीर सोजत) ही उसके श्रधीन रह गये राव मालदेव की बीकानेर पर थे। यह बात उसके ज्येष्ठ पुत्र मालदेव को खटकती चवाई श्रीर नेनिसंह का थी श्रीर वह उसे मारकर गद्दी हस्तगत करना गारा जाना चाहता था। पहले तो मालदेव ने विप देकर श्रपने पिता को मारने का प्रयत्न किया, परन्तु जब इसमें सफलता न मिली तो उसने श्रवसर पाकर एक दिन उस(गांगा)को भरोखे पर से, जहां बैठ कर वह दातुन कर रहा था, नीचे गिराकर मार डाला श्रीर वि० सं० १४८८ श्रावण सुदि १४ (ई० स० १४३१ ता० २६ जुलाई) को स्वयं जोधपुर की गद्दी पर बैठ गया । नागोर, सिवांणा श्रादि स्थानों पर श्रिधकार

कथन ही श्रधिक विश्वासयोग्य है, क्योंकि उसने उक्त घटना के कुछ समय बाद ही अपना प्रन्थ रचा था।

<sup>(</sup>१) छन्द १०८-४०१। मुंहगाति नैगासी की स्थात (जिस्ट २, पृ० १६३) में भी राव जैतसी का कामरां को परास्त कर भगाना लिखा है।

शिवा (सम्भवतः चारण) के बनाये हुए एक गीत में भी जैतसी-द्वारा कामरां की फ़ौज के परास्त किये जाने का उन्नेख हैं (जर्नेख ऑब् दि एशियाटिक सोसाइटी ऑब् बंगाज; न्यू सीरीज़ १३, ईं० स० १६१७, ए० २४२-४३)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की स्थात; जिल्द १, ४० ६=।

न्यालदास की स्थात में वि॰ सं॰ १४८८ ज्येष्ठ वदि ३ (ई॰ स॰ १४३१ ता॰ ४ मई) को मालदेव का जोधपुर की गद्दी पर बैठना जिल्ला है (जि॰ २, पत्र १४)।

करने के द्यनन्तर वि० सं० १४६ (ई० स० १४४१) में उसने बीकानेर पर अधिकार करने के लिए कूंपा महराजोत प्वं पंचायण करमसियोत की अध्यक्तता में एक बड़ी सेना मेजी। इस सम्बन्ध में जयसोम अपने 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में लिखता है—

'किसी समय मालदेब सेना के साथ जांगलदेश (बीकानेर राज्य) पर अधिकार जमाने की इच्छा करने लगा । तव जैत्रसिंह (जैतसिंह) ने मंत्री (नगराज³) से कहा कि मालदेब बलवान है, हम लोगों से जीता नहीं जा सकता। इसलिए उसके साथ लड़ाई की इच्छा करना फलदायक नहीं। खुना जाता है, वह यहां पर चढ़ाई करनेवाला है, इसलिए उसके चढ़ आने के पहले ही उपाय की मंत्रणा करनी चाहिये। फिर आ जाने पर क्या हो सकता है? तब निपुण मंत्री ने यह सलाह दी कि शेरशाह का आश्रय लेना चाहिये। इसके बिना हमारा काम न निकलेगा; क्योंकि समर्थ की चिन्ता समर्थ ही मिटा सकता है—हाथी के सर की खुजलाहट बड़े चुन्न से ही मिट सकती है। यह सुनकर जैतसिंह ने कहा—"अपना काम सिद्ध करने के लिए तुमने ठीक कहा । अपने से बढ़कर गुणवान की सेवा निष्फल होने पर भी अच्छी है; सफल होने पर तो कहना ही क्या! इसलिए तुम्हीं सोत्साह मन से शाह के समीप जाओ, क्योंकि मानस-सरोवर के बिना इंस प्रसन्न नहीं होते।" फिर नज़राने के उपायों में चतुर मंत्री नगराज "जो आश्रा" कहकर चित्रयों की सेना लेकर (अच्छे) शकुनों से

<sup>(</sup>१) कूंपा जोधपुर के राव रिक्मल (रशमत) का प्रयोत्र, सखैराज का पौत्र और महराज का पुत्र था। कूंपा से राठोड़ों की कूंपावत शाखा चली। कई कूंपावस सरदार इस समय भी जोधपुर राज्य में विद्यामान हैं, जिनमें मुख्य आसोप का सरदार है।

<sup>(</sup>२) जोधपुर के राव जोधा के एक पुत्र का नाम कर्मसी था। कर्मसी का एक पुत्र पंचायका था।

<sup>(</sup>३) जोधपुर के राव जोधा ने जब धपने पुत्र विक्रम (बीका) को जांगल-हेरा विजयकर नवीन राज्य स्थापित करने को भेजा, उस समय मंत्री वस्तराज को भी उसके साथ कर दिया था । नगराज उक्र मंत्री वस्तराज के दूसरे पुत्र वरसिंह का पुत्र था।

झवने अर्थ के सिद्ध होने का अनुभव कर, बादशाह के पास पहुंचा। मंत्रणा में निपुण नगराज ने हाथी, घोड़े, ऊंट आदि भेट करके खरवीरों की रहा करनेवाले सुलतान को प्रसन्न किया। (अपनी अनुपस्थिति में) शत्रु की चढ़ाई के डर से (राजकुमार) कल्याण सहित सब राजपरिवार को उस(नगराज) ने सारस्वत (सिरसा) नगर में छोड़ा था। मालदेव के महस्थल लेने के लिए आने पर जैतिसिंह कोध से विकराल मुख होकर युद्ध करने के लिए शत्रुओं के सम्मुख आया। युद्ध आरंभ होने पर मंत्री भीम' योद्धाओं के साथ लड़ता हुआ, शुद्ध ध्यानपूर्वक राजा के सामने स्वर्ण को प्राप्त हुआ। संग्राम में जैतिसिंह के मारे जाने पर मालदेव जांगल-देश छीनकर जोधपुर लीट गया ।

इसके विपरीत ख्यातों आदि में लिखा है कि अपने सरदारों, कूंपा महराजीत पवं पंचायण करमिसयोत को साथ ले मालदेव के धीकानेर पर चढ़ आने पर, राव जैतसी ससैन्य उसके मुकाबिले को आया और गांव साहेश (सीहवा) में डेरे हुए। सांखला महेशदास और रूपावत भीजराज (भेलू व चाय्वू का ठाकुर) को उसने गढ़ तथा नगर की रचा के लिए बीकानेर में छोड़ दिया। जैतसी ने किसी समय पठानों से कुछ घोड़े खरीदे थे, जिनका दाम कामदारों ने चुकाया नहीं था, जिससे वे सब सोहबे में अपने दाम मांगने आये। जैतसी ने ऐसे समय किसी का भी ऋण रखना उचित न समभा, अतएव अपने सेवकों को यह आदेश देकर कि में लौटकर न आऊं तब तक मेरे जाने का समाचार किसी पर खोला न जाय उसने तत्काल पठानों के साथ बीकानेर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उसने कार्यकर्ताओं को डांटा और रुपया चुका देने को कहा, परन्तु उस समय पठानों ने रुपया लेने से इनकार कर दिया। इन बातों के कारण जैतसी को सोहबे लौटने में मायः एक प्रहर लग गया; परन्तु इसी बीच

<sup>(</sup>१) भीम (भीमराज) मंत्री वत्सराज के तीसरे पुत्र नरसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था।

<sup>(</sup>२) कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काष्यम्, श्लोक २०४ से २१८।

इसके चले जाने का समाचार सारी सेना में फैल चुका था और अधिकांश सरदार आदि अपनी-अपनी सेना के साथ वापस जा चुके थे। उधर जैसे ही मालदेव को अपने चरों-हारा जैतसी के लौटने का समाचार मिला वैसे ही उसमें उसपर आक्रमण कर दिया। जैतसी ने बचे हुए लगभग १४० राजपूतों के साथ उसका सामना किया, परन्तु मालदेव की सेना बहुत अधिक थी, जिससे १० आदिमियों को मारकर वह अपने सच साथियों सिहत इसी युद्ध में काम आया। विजयी मालदेव ने नगर में प्रवेश किया, परन्तु इसके पहले ही भोजराज ने जैतसी के परिवार को सिरसा भिजवा दिया था। तीन दिन तक गढ़ के भीतर रहकर चौथे दिव भोजराज अपने साथियों सिहत मालदेव की फौज पर टूट पड़ा और वीरतापूर्वक लड़कर काम आया। मालदेव ने गढ़ तथा नगर पर अधिकार कर लिया और कूंपा तथा पंचायण को वहां का इन्तज़ाम करने के लिए नियुक्त किया'।

ख्यातों आदि में जैतासिंद के मारे जाने का समय वि० सं० १४६८ चैत्र वदि ११ (ई० स० १४४२ ता० १२ मार्च ) दिया है रे, जो ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी स्मारक छत्री के लेख में वि० सं० १४६८ फाल्गुन

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जिल्द २, पत्र १४-१६ । वीरविनोद भाग २, प्र० ४=३ । मुंशी देवीत्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचिरित्र; ए० ७४-=२ । पाउलेट: गैज़ेटियर भाव दि बीकानेर स्टेट; ए० १६-७ । ख्यातों के अनुसार जैतसी की मृत्यु के उपरान्त कुंवर कल्याणमल का भोजराज-द्वारा सिरसा भिजवाया जाना कल्पना मात्र ही है । इस सम्बन्ध में जयसोम का कथन कि मंत्री नगराज शेरशाह सूर के पास जाते समय ही कुंवर और राजपरिवार को सिरसा छोड़ गया था, अधिक विश्वासयोग्य है, क्योंकि उस( जयसोम )का प्रम्थ ख्यातों भादि से बहुत प्राचीन है ।

<sup>(</sup>२) द्याजदास की स्थात; जि॰ २, पृत्र १६। वीराविनोद; भाग २, पृ॰ ४=३। मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; पृ॰ =०। पाडलेट; गैज़ेटियर साँव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ १६। जोधपुर राज्य की ख्यात में जैतसी के मारे जाने का समय वि॰ सं॰ १४६= चैत्र विद ४ (ई॰ स॰ १४४२ ता॰ ६ मार्च) दिया है (जि॰ १, पृ॰ ६६), परन्तु अन्य क्यातों खादि के समान ही यह भी गृज्जत है।

सुदि ११ (ई० स० १४४२ ता० २६ फ़रवरी) को उसकी मृत्यु होना लिखा

सन्तति

जैतसी के १३ पुत्र हुए<sup>3</sup>—
(१) सोढी राणी कश्मीरदे से<sup>3</sup>—

१-कल्यासम्

२-भीवराज-इसके वंश के भीमराजीत बीका कहलाये।

३-ठाकुरसी-इसने जैतपुर बसाया।

४-मालवे।

४--कान्हा।

(२) सोनगरी राखी रामकुंवरी से— १—श्टंग—इसके वंश के श्टंगराजोत बीका कहलाये।

- (२) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र १६। वीराविनोद भाग २; प्र० ४८३। मुंशी देवीप्रसाद; राव जैतसीजी का जीवनचरित्र; प्र० ८३-४। पाउसेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प्र० १७।

टॉड ने जैतसी के केवल ३ पुत्र—कल्याणसिंह, सिया तथा यशपाल—होना लिखा है श्रीर यह भी छिखा है कि उसने शपने वृसरे पुत्र सिया को नारनोत (नारनोछ) विजय कर दिया (राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ १९३२), परन्तु सिया का श्रन्य किसी क्यात में नाम नहीं भिजता।

(३) सोदी कश्मीरदे तथा उससे उला पांच पुत्रों के नाम जयसोम के 'कर्मचन्द्रवंशोत्कार्तनकं काव्यम्' में भी मिजते हैं—

तत्सुरतरं (१) लोके प्रथमः कल्याणमञ्जराजोऽभूत् । श्रीमालदेवभीमौ ठाकुरसीकान्हनामानौ ॥ १८० ॥ कसमीरदेविजाताः पंचामी पांडवा इवापूर्वाः । व्यसनविमुक्ता दुर्योघनप्रियाः संत्यमी यस्मात् ॥ १८१ ॥ २-- सुर्जन-इसने सुर्जनसर वसाया।

३-कर्मसेन।

४--प्रसमस्त ।

४--श्रचलदास।

६--मान।

७--भोजराज ।

⊏-तिलोकसी।

राव जैतसी ने जिस समय शासन की बाग-डोर श्रपने हाथ में ली उस समय परिस्थिति बड़ी भीवण थी। विद्रोही सरदारों के किसी चण

राव जैतसी का व्यक्तिःव भी बीकानेर पर चढ़ आने की आशंका विद्यमान थी, परन्तु सतर्क जैतसी इसके लिए पहिले से ही तैयार था और उसने थोड़े समय में ही गढ़

द्यादि का पेसा श्रव्हा प्रवन्ध कर लिया कि छापर द्रोणपुर के स्वामी उदयकरण के बीकानेर पर अधिकार करने की लालसा से आने पर उसे निराश डोकर लौटना पड़ा।

जैतसी धीर और योग्य शासक होने के साथ ही युद्धनीति का भी अच्छा झाता था। सदैव युद्ध के हरएक पहलू पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेने के अनन्तर ही वह अपनी नीति निर्धारित करता था। प्रसिद्ध मुग्रल शासक बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र लाहीर के स्वामी कामरां की बीकानेर पर चढ़ाई होने पर जैतसी ने अद्भुत युद्ध-चातुर्य का परिचय दिया था। कामरां की विशाल बाहिनी को केवल धीरता से परास्त नहीं किया आ सकता था। जैतसी भी यह भलीभांति समभता था। इस अवसर पर उसने बड़े धेर्य और चातुर्य्य से काम लिया। गढ़ लाली छोड़कर उसने पहले यवन-सेना को भीतर बढ़ आने का लालच दिया, जिसमें यह फंस गई। फिर तो उसने उसे बुरी तरह हराकर भगा दिया और इस प्रकार अपने पूर्वजों की उपार्जित कीर्ति को और भी उज्ज्वल बनाया।

उसके अन्य गुणों में उदारता, दूरवर्शिता और वचन-पालन का उम्लेख करना आवश्यक है। जहां वह इतना कठोर था कि उसने सिंहासना-कढ़ होते ही अपने पिता के साथ धोका करनेवाले सरदारों को उपयुक्त दंड दिये बिना चैन न लिया, वहां उसकी उदारता भी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी। अपने भाइयों और अन्य सम्बन्धियों आदि को अवसर पड़ने पर उसने सहायता देने से कभी पैर पीछे न हटाया। जोधपुर के राव मालदेव की बीकानेर पर चढ़ाई करने का विचार सुनते ही, जब उसने देखा कि अकेले उसका सामना करना आसान नहीं है, तो उसने पहले से ही अपने चतुर मंत्री नगराज को शेरशाह के पास से सहायता लाने के लिए भेज दिया और अपने परिवार को भी सुरिवत स्थान सिरसा में पहुंचवा दिया। यदि ज्यातों के कथन पर विश्वास किया जाय तो यह कहा जा सकता है कि वचन-पालन के कारण ही उसकी जान गई। जहां इसे हम दुर्लभ गुण कहेंगे, वहां राजनीति की हिए से इसे अदूरदर्शिता ही कहा जायगा।

राव जैतसी ने अपने पिता के समान ही अपने राज्य के बैभव में अभिनृद्धि की। उसके समय में प्रजा हर प्रकार से सुखी और सम्पन्न थी। दुर्भित्त आदि संकट के समयों पर उसके समय में भी राज्य की तरफ़ से अन्नतंत्र आदि खोलकर पीड़ित प्रजाजनों को हर प्रकार की सुविधाएं पहंचाई जाती थीं?!

<sup>( 1 )</sup> बीठू सूजा; जैतसी रो छन्द; संख्या ६६-१०३।

<sup>(</sup>२) दीनानाथजनानामुपकारपरायग्रीकिधिषग्रामृत् । तेने च सत्रशालां दुःकाले कालभावज्ञः ॥ १८८॥ (जयसोमः कर्मचन्द्रवंशोस्कीर्तनकं काव्यम् )।

# षांचवां अध्याय

## राव करुयाणमल से महाराजा सूरसिंह तक

#### राव कल्याणमल (कल्याणसिंह)

राव जैतसी के ज्येष्ठ पुत्र राव कल्याग्रमल का जन्म सोढ़ी राग्री
कश्मीरदे के बदर से वि० सं० १४७४ माघ सुदि ६
(ई० स० १४१६ ता॰ ६ जनवरी) को हुआ था ।
राव जैतसी को मारकर जोधपुर के राव मालदेव ने बीकानेर पर
अधिकार कर लिया और कूंपा महराजीत एवं पंचायग्र करमसीश्चीत को

भल्याग्यमल का सिरसा में रहना वहां के प्रबन्ध के लिए छोड़कर वह जोधपुर लौट गया। ख्यातों आदि में लिखा है कि बीकानेर के आधे राज्य पर मालदेव का अधिकार हो गया था।

मंत्री नगराज ने दिल्ली के सुलतान शेरशाह के पास जाते समय ही कुंबर

### ..... महाराजाधिराज राइ श्रीकल्याग्रमल .....

- (२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६। बीरविनोद; भारा २, प्र॰ ४८४। मुंशी देवीप्रसाद; राज कल्याग्रमसाजी का जीवनचरित्र; ए॰ ८४।
- (३) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६। श्रुंशी देवीप्रसाद; राव जैससीजी का जीवनचरित्र; प्र॰ ८२।
- (४) शेरशाह, जिसका असली नाम फ्रश्तद था हिसार का शहनेवाला था। उसका पिता हसन, सूर फ्रानदान का अफ़ग़ान था, जिसको जौनपुर के हाकिम जमालकां ने ससराम और टांडे के ज़िले ४०० सवारों से नौकरी करने के एवज़ में दिये थे। फ़रीद कुछ समय तक विहार के स्वामी मुहम्मद लोहानी की सेवा में रहा और एक शेर को मारने पर उसका नाम शेरख़ां रक्खा गया। वीर प्रकृति का पुरुष होने के

<sup>(</sup>१) कल्यायामल की जुत्री के लेख में उसे 'महाराजाधिराज' और 'राहै' (राव) जिखा है—

कल्याणमल एवं अन्य राज-परिवार को सिरसा (सारस्वत) में पहुंचा दिया था, जैसा कि जयसोम के 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' से पाया जाता हैं। कल्याणमल सिरसे में रहकर ही गई हुई भूमि को पुनः इस्तगत करने का उद्योग करने लगा। इस कार्य में शेखसर का गोदारा स्थामी उसका सहायक रहाँ, परन्तु कल्याणमल को, त्तीण-शक्ति होने के कारण, इन प्रयत्नों में सफलता न मिली।

राव मालदेव चीर योद्धा होने के साथ ही महत्वाकांची पुरुष था। शेरशाह-द्वारा हुमायूं के परास्त किये जाने का समाचार जब मालदेव शेरशाह की राव मालदेव को ज्ञात हुआ तो उसने भक्कर में हुमायूं के पास पर चटाई इस आशय के पत्र भेज कि में तुम्हारी सहायता को तैयार हुं । हुमायूं भक्कर की सीमा परता ०२=रमज़ान (चि०सं०१४६७ फाल्गुन वदि द्वितीय १४=ई० स०१४४१ ता० २६ जनवरी) के आसपास पहुंचा थां।

कारण उसकी शक्ति दिन-दिन बढ़ती गईं। उसने ता॰ ६ सफ़र सन् ६४६ (वि॰ सं॰ १४६६ श्राषाद सुदि द्वितीय १॰ = ई० १४३६ ता॰ २६ जून) को बादशाह हुमायूं को चीला नामक स्थान (बिहार) में परास्त किया और दृसरी बार हि॰ स॰ ६४७ ता॰ १॰ मुहर्रम वि॰ सं॰ १४६७ ज्येष्ठ सुदि १२ = ई० स॰ १४४० ता॰ १७ मई) को कज़ीज में हराकर श्रागरा, लाहीर श्रादि की तरफ़ उसका पीछा किया, जिससे वह सिंघ की तरफ़ भाग गया। इस प्रकार हुमायूं पर विजय प्राप्तकर शेरखों उसके राज्य का स्वामी बना और शेरशाह नाम धारणकर हि॰ स॰ ६४८ ता॰ ७ शब्वाल (वि॰ सं॰ १४६८ माघ सुदि ६ = ई॰ स॰ १४४२ ता॰ २४ जनवरी) को दिश्ली के सिंहासन पर बैठा (बील; श्रोरिण्टल बायोधाफ़िकल डिक्शनरी; पृ॰ ६८०)।

- (१) शात्रवागममाशंक्य सकल्याण्यस्ततोऽखिलः। राजलोकोऽमुना मुक्तः श्रीसारस्वतपत्तने ॥ २१५ ॥
- (२) दयालदास की रूपात; जिल्द २, पत्र १६ । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; पृ० १७।
- (३) तबकात इ-अकबरी (फ्रारसी); पृ० २०४ । इतियट्; हिस्ट्री आॅव् इग्रिया; जि० ४, पृ० २११।
  - ( ४ ) वेवरिज; धकबरनामा ( धंग्रेज़ी अनुवाद ); जि॰ १, ए॰ ३६२ ।

उन्हीं दिनों शेरशाह को भी एक बड़ी सेना के साथ बंगाल के स्वेदार के खिलाफ़ जाना पड़ा था। संभवतः उसी अवसर पर मालदेव नै मुराल बादशाह से लिखा-पढ़ी की होगी, परन्तु हुमायूं ने उस समय इस विषय पर कोई ध्यान न दिया, क्योंकि उसे ठट्टा के शासक शाहदुसीन अर्धन से सहायता मिलने की आशा थी। जब शाहहुसेन की ओर से उसे निराशा हो गई, तो उसने उस(शाहतुसेन)पर आफ्रमण किया, परन्तु इसमें भी उसे सफलता न मिली। तब उसने मालदेव की सहायता से लाभ उठाने का निश्चय किया बोर उचा व पोकरन होता हुआ वह फलोधी पहुंचा। वहां से उसने अत्काखां को मालदेव के पास भेजा । निजानदीन लिखता है—'जब हुमायुं भागकर मालदेव के राज्य में आया तब उसने शम्सुद्दीन अत्काखां को जोधपुर भेजा और स्वयं उसके आने की राह देखता हुआ वह मालदेव के राज्य की सीमा पर ठहर गया। जब मालदेव को हुमायूं की कमज़ोरी और शेरशाह से मुकाबला करने योग्य सेना का उसके पास न होना झात हुआ तब उसे भय हुआ, क्योंकि शेरशाह ने अपना एक दृत मालदेव के पास भेजकर बड़ी-बड़ी आशाएं दिलाई थीं और उसने भी शेरशाह से प्रतिका कर ली थी कि यथा-संभव में हुमायूं को पकड़कर आपके पास भेज दूंगा। उधर नागोर पर शेरशाह ने अधिकार कर लिया था, अतः उसे भय था कि हुमायूं के विरुद्ध होने से वह मारवाड़ पर भी वड़ी फ़ौजन भेज दे। हुमायूं को इस बात की सूचनान मिल जाय इसिलिए उसके दूत अत्काखां को उसने वहीं रोक लिया, परन्तु वह मौक्रा पाकर हुमायुं के पास भाग गया और उसने उसे यह सब खबर दे दी ।'

<sup>(</sup>१) तवकात-इ-अकवरी (फ्रास्सी); ए० २०३-२११ । इतियट्; हिस्ट्री ऑव् इविडया; जि० ४, ए० २०७-२११।

<sup>(</sup>२) जौहर; तज़किरानुज बाक्रयात (फ्रारसी); पृ० ७६-७८। स्टिबर्टे-कृत क्षेप्रेज़ी क्षजुबाद; पृ० ३६-३८।

<sup>(</sup>३) तबकात-इ-अकवरी---इक्रियट्; हिस्ट्री ऑव् इपिडया; जि० ४, ४० २१९ १२।

आगरा लौटने पर जैसे ही शेरशाह को हुमायूं के मालदेव के पास भारवाड़ में जाने का समाचार मिला, उसने ससैन्य उस (मालदेव) के राज्य में प्रवेश किया और दूत भेजकर कहलाया कि या तो हुमायूं को अपने राज्य से निकाल हो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इस अवसर पर मालदेव ने शेरशाह का सामना करना बुद्धिमत्ता का कार्य न समका, अतपव उसे लाचार होकर हुमायूं के विरुद्ध सेना भेजनी पड़ी। हुमायूं को इसकी सूचना अत्कालां आदि से मिल गई और वह वहां से भागकर अमरकोट चला गया। इस प्रकार मालदेव के साथ शेरशाह की लड़ाई कुछ समय के लिए रुक गई।

पर शेरशाह के दिल में मालदेव की तरफ़ से खटका बना ही रहा। उधर मालदेव की महत्वाकां ता में भी कमी न आई थी। शेरशाह को यह भी भय था कि कहीं सब राजपूत एकत्र हो कर कोई बखेड़ा न करें। अतएव इन दोनों प्रवल शक्तियों में कभी न कभी युद्ध अवश्यंभावी था। ऐसे में राव जैतसी का मंत्री नगराज उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और उसने उससे अपने स्वामी की सहायता के लिय चलने की प्रार्थना की । फलतः

दयालदास की स्थात में लिखा है—'राष जैतसी के मारे जाने पर आधे बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो गया और कल्याण्यमल सिरसा में रहने खबा, जिससे आज्ञा से मीमराज (कल्याच्यमस का छोटा माई) दिल्ली में बादशाह हुमार्यू की सेवा में जा रहा। मालदेव ने वीरमदेव को मेवते से निकालकर वहां आपना

<sup>(</sup>१) के॰ सार० कानुनगी: शेरशाह: पृ० २७४-७६।

<sup>(</sup>२) जयसोम के 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं कान्यम्' से ऐसा ही पाया जाता है—
राजन्यसैन्यमादाय दायोपायिवशारदः ।
शकुनानुमितन्वार्थसिद्धिः साहिमुपेयिवान् ॥ २९३ ॥
गजाश्वकरभद्रातमुपदीकृत्य सेवया ।
शूरत्राणं सुरत्राणं प्रीण्यामास मंत्रवित् ॥ २९४ ॥
साग्रहं साहिमभ्यर्थ्य सममेवास्य सेनया ।
वैरिमंडखमुद्दास्य रखे हत्वा च तद्भटान् ॥ २९६ ॥

पक विशाल सैन्य के साथ दि० सन् ६४० के शब्वाल (वि० सं० १६०० माघ = ई० स० १४४४ जनवरी) के मध्य में उसने मालदेव के विरुद्ध प्रस्थान किया । दिल्ली से चलकर शेरशाह नारनोल और फ़तहपुर होता हुआ मेड़ते पहुंचा । कल्याणमल भी सिरसा से प्रस्थान कर मार्ग में शेरशाह की सेना के साथ मिल गया ।

क्रिकार कर जिया था, जिससे वह वीरम) भी कल्याग्रमल के पास सिरसा होता हुआ भीमराज के पास दिल्ली चला गया। उन दिनों शेरशाह अपने पिता के साथ बादशाह हमायं की सेवा में रहता था। शेरशाह की तमहवाह के १४ जास रुपये बादशाह के पास बाक़ी थे. जो भीमराज ने बादशाह से कह-सनकर दिखवा दिये। इन्हीं रुपयों के बद्ध से शेरशाह ने लाहौर जाकर फीज एकत्र की और हमायुं को भगाकर वह स्वयं विश्री के तहत पर बैठ गया। भीमराज भौर वीरमदेव तब शेरशाह की सेवा में रहने लगे। कुछ दिनों बाद बादशाह उनकी सेवा से प्रसन्न हुआ और मीमराज तथा बीरमदेव के साथ एक विशास सैन्य लेकर उसने मासदेव पर चढ़ाई कर दी। मार्ग में कल्यायामक भी मिल गया । मालदेव को परास्त कर शेरशाह ने बीकानेर करवाणमळ को और मेक्ता वीरमदेव को दे दिया । गया हुआ राज्य वापस दिलाने के बदले में कल्यायामल ने अपने भाई भीमराज को ''गई भूम का बाहडु'' का विरुद् दिया और भीमसर में उसका ठिकाना बांधा (जिल्द २, पत्र १७-२०)', परन्त उपर्युक्त कथन का अधिकांश निराधार ही प्रतीत होता है, क्योंकि जैतसी के मारे जाने से पूर्व ही शेरशाह दिश्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। ऐसी दशा में शेरशाह का हमायुं की सेवा में रहना भौर उसकी तनपुराह के १४ जास रुपये बाक़ी रह जाना कैसे संभव हो सकता है। यह माना जा सकता है कि भीमसिंह तथा वीरमदेव भी शेरशाह की सेवा में रहे हों। जोधपर राज्य की ख्यात में स्वयं कल्यायामन का दिल्ली जाना जिला है (जि॰ १. पू० ६६), पर यह कथन भी निराधार है, क्योंकि इसकी बन्य किसी ख्यात से पुष्टि नहीं होती । इस सम्बन्ध में अयसोम का कथन ही विश्वासयोग्य है, क्योंकि यह संभवतः उसके जीवनकाल की ही घटना हो। बाक़ी की ख्यातें कई सौ वर्ष पीछे की लिखी हुई हैं।

- (१)कानूनगो; शेरशाह; प्र०३२१। अब्बासखां शेरवानी-कृत 'तारीख़-इ-शेरशाही' (इत्तियट्; हिस्ट्री ऑव् इंडिया; जि० ४, प्र०४०४) से पाया जाता है कि शेरशाह के पास इस अवसर पर बहुत बड़ी सेना थी।
  - (२) कानूनगो; शेरशाह; पृ० ३२१-४।
- (३) दयासदास की स्यात; जिल्द २, पत्र १६। मुंशी देवीप्रसाद; राव कस्याया-मजजी का जीवनचरित्र; ४० ६२। पाउनेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; ४० १६।

उधर बीकानेर में राम मालदेव-द्वारा स्थापित किये हुए जोधपुर के थानों पर रावत किशनसिंह चढ़कर उत्पात करने लगा । लूखकरणसर,

रावत किशनार्भेह का बीकानेर पर अधिकार करना गारवरेसर आदि कुछ थानों को उजाइकर वह गांव भीनासर तक जा पहुंचा। उस समय गढ़ में कूंपा महराजोत का अधिकार था। रावन ने उससे

गढ़ खाली कर देने को कहलाया, पर वह गढ़ के बाहर न निकला और उसने मालदेव के पास से सहायता मंगवाने के लिए आदमी भेजे। शेरशाह का आगमन सुनते ही मालदेव ने कूंपा से कहलाया कि गढ़ छोड़कर तुरन्त चले आओ, जिसपर कूंपा अपने साधियों सहित गढ़ खालीकर जोधपुर चला गया। तब रावत ने बीकानेर के गढ़ पर अधिकार कर वहां कल्यागमल की दुहाई फेर दीं।

जोधपुर से एक बड़ी सेना के साथ कुचकर मालदेव शेरशाह का सामना करने के लिए अजमेर के निकट पहुंचा। शेरशाह भी अपनी फ़ौज रावमालदेव का भागना और के साथ अजमेर के निकट एड़ा हुआ था। प्रायः शेरशाह का जोधपुर एक मास तक दोनों फ़ौजें एक दूसरे के सामने पर अधिकार एड़ी रहीं, पर लड़ाई न हुई। शेरशाह चाहता था कि शत्रु उसपर इमला करे, परन्तु जब मालदेव ने उसपर आक्रमण न किया तब बादशाह ने यह चाल चली कि मालदेव के सरदारों के नाम से भूदे खत लिखवाकर अपने एक दूत के द्वारा शुन रूप से मालदेव के

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यातः जिल्द २, पत्र १८-१६ । सुंगी देवीप्रसादः शब्द कल्यायामलजी का जीवनचरित्रः पृ० ६०-६२ । पाउलेटः, गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेटः, पृ० १६ ।

<sup>&#</sup>x27;वीरविनोद' में हृश्यासिंह (किशनसिंह ) को राव लूयाकर्यों का पुत्र जिखा है ( भाग २, ए० ४८४ )।

उपर्युक्त स्थातों में रावत किशनसिंह द्वारा बीकानेर के गढ़ पर अधिकार होने का समय वि० सं० १६०१ पौष सुदि १४ (ई० स० १४४४ ता० २६ दिसम्बर) दिया है। यह नगर के भीतर का प्राचीन गढ़ (क्रिक्सा) था।

देरों में उत्तवाये। उनमें यह लिखा था कि यदि हमें अमुक-अमुक आगीरें दी आवें तो हम मालदेव को पकड़कर आपके सुपुर्द कर देंगे और आपको लड़ने की कोई आवश्यकता न रहेगीं। ऐसे पत्र पाकर मालदेव घवराया और अपने सरदारों पर से उसका विश्वास उठ गया, इसलिए उसने अपने सरदारों को पीछे हटने की आज्ञा दी। सरदारों ने शपथ लेकर विश्वास दिलाया कि ये छित्रम पत्र शेरशाह ने लिखवाये हैं, परन्तु मालदेव को उनके कथन पर विश्वास न हुआ और उसने वहां से लौटना ही उचित समभां। ज्यों-ज्यों मालदेव पीछा हटता गया त्यों-त्यों वादशाह आगे बढ़ता गया।

मिन्न-भिन्न स्यातों में भिन्न-भिन्न प्रकार से इस घटना का उन्नेल किया गया है। मुंह्योत नैयासी जिखता है—'वीरम जाकर सूर बादशाह को मालदेव पर चढ़ा लाया। सब भी अस्सी हज़ार सवार जेकर मुकाबिले को गया। वहां वीरम ने एक तरकीब की— कूंपा के डेरे पर बीस हज़ार रुपये भिजवाये और कहलाया कि हमें कम्बल मंगवा देना और बीस ही हज़ार जेता के पास भेजकर कहा, सिरोही की तलवारें मेज देना; फिर राव मालदेव को सूचना दी कि नेता और कूंपा बादशाह से मिल गये हैं, वे तुमको पकदकर हज़्र में भेज देंगे। इसका प्रमाण यह है कि उनके डेरे पर रुपयों की यैली मरी देखना तो जान लेना कि उन्होंने मतलब बनाया है। राव मालदेव के मन में बीरम के वाक्यों से शंका उत्पन्न हो गई। उसने ख़बर कराई कि बात सच है या नहीं। जब अपने उमरावों के डेरों पर यैलियां पाई तो मन में भय उत्पन्न हो गया (जि॰ र, पृ॰ १२७-१=)।'

दयालदास का वर्णन भी मुंहणोत नैयासी जैसा ही है। उसमें अन्तर केवल इतना ही है कि वीरम ने रुपये भिजवाकर कूंपा से सिरोही की तलवारें और जेता से कम्बल मंगवाये थे (जि॰ २, पत्र १६)।

जोधपुर राज्य की ल्यात का कथन है—'बादशाह ने मालदेव से कहलाया कि एक आदमी आप भेजें, एक मैं, इस प्रकार द्वंद्व युद्ध करें। मालदेव ने बीहा भारमखोत का नाम जिल्लाकर मेज दिया। बीरमदेव ने बादशाह से कहा कि उससे

<sup>(</sup>१) ठीक ऐसी ही चाल शाहज़ादे श्रकबर के बाग़ी होकर चढ़ आने पर औरंगज़ेब ने भी उसके साथ चली थी!

<sup>(</sup>२) अल्बदायूनी की 'मुंतख़बुत्तवारीख़' का रैकिंग-कृत अंग्रेज़ी अनुवाद; जि॰ १, पृ॰ ४७८।

जब बादशाह समेल में पहुंचा, उस समय मालदेव गिरीं में ठहरा हुआ था। राव ने वहां से भी पीछा हटना चाहा, परन्तु कूंपा, जैता आदि राठोड़ सर-दारों ने कहा कि हम तो यहां से पीछे न हटेंगे और यहां मर मिटेंगे। तब मालदेव अपने कितने एक सरदारों के साथ रात के समय उनको छोड़कर बिना लड़े जोधपुर की तरफ़ लौट गया। जैता, कूंपा आदि ने रात्रि के समय शत्रु पर आक्रमण करने का विचार किया, परन्तु मार्ग भूल जाने के कारण उनका प्रातःकाल समेल नदी के पास मुसलमानों से युद्ध हुआ, जिसमें सबके सब काम आये और विजय शेरशाह की हुई। यह घटना वि० सं० १६०० के चैत्र मास (ई० स० १४८४ मार्च) के आरम्भ में हुई। फिर शेरशाह ने जोधपुर की और प्रस्थान किया। उसका आना सुनते ही मालदेव धूंघरोट के पहाड़ों में भाग गया और जोधपुर पर शेरशाह का अधिकार हो गयों, जहां वह कई मास तक रहा।

बीकानेर राज्य के विषय में प्रमोद माणिक्य गणि के शिष्य जयसीम-रचित 'कर्मचन्द्रवंशोन्कीर्तनकं काव्यम्' में लिखा है कि मंत्री नगराज ने शेरशाह

बुद करने बोग्य आपके पास कोई योद्या नहीं है, मैं ही जाऊं, पर वीरमदेव को उसने जाने न दिया। तम उस वीरमदेव )ने फ़रंब कर ढालों के भीतर रुक्क़े रखकर राठोड़ों में भिजवाये और इस प्रकार जेता, कूंपा आदि राजपूरों की तरक से राव के मन में अविधास उत्पन्न कराया (जि॰ १, पृ॰ ७०-७१)।

ख्यातों में दिये हुए उपर्युक्त सभी वर्शन कल्पित हैं। इस सम्बन्ध में बदायूनी का कथन ही विधासयोग्य कहा जा सकता है, क्योंकि वह श्रक्त के समय में विद्यमान था। अपने बाहुबल एवं चानुरी से भारत के सिंहासन पर श्रिधिकार करनेवाला शेरशाह अपने आश्रित की राय पर चले, यह कल्पना से वृह की बात प्रतीत होती है।

- (१) जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ ६, ए॰ ७०-७१।
- (२) क्रानृनगोः, शेरशाहः, ए० ३२६ ।
- (३) सुंहर्यात नैयासी की ख्यातः जि०२, ए० १४ द्र-१। द्याजदास की क्यातः जि०२, पत्र १२। जोधपुर राज्य की ख्यातः जि० १, ए० ७२। पाउतेटः गैज़ेटियर कॉब् दी बीकानेर स्टेटः ए०२१।

है।रशाह का कल्याणमल की गीकानेर का राज्य देना के हाथ से ही कल्याणमल को टीका दिलवाकर विक्रमपुर (बीकानेर) भेजा और आप बादशाह के साथ गया। फिर किसी समय बादशाह की आहा

पाकर नगराज श्रपने देश की ओर चला, परन्तु मार्ग में, श्राजमेर में उसका देहांत हो गया'।

भटनेर के चायल स्थामी श्रहमद और राव कल्याणमल के भाई ठाकुरसी में अनवन रहा करती थी, जिससे वह (ठाकुरसी) भटनेर लेने

कल्याग्रमल के भाई ठाकुरभी का भटनेर लेना के उपाय में था। ठाकुरसी का विवाह जैसलमेर में हुआ था। पीछे से उसने अपने लिए राव की आक्रा से जैतपुर का इलाका कायम किया। भटनेर का

एक तेली जतपुर में व्याहा था, वह जब अपनी ससुराल आया तो ठाकुरसी ने उसे अपने पास बुलवाकर भटनेर का हाल पूछा और उसकी खूब खातिरदारी की इस प्रकार उस तेली को प्रसन्नकर ठाकुरसी ने उसे अपना सहायक बना लिया। तेली ने भी वचन दिया कि जब कभी आप भटनेर पथारेंगे तब में आपको ऐसी रीति से भी र बुला लूंगा कि किसी को पता न चलेगा। जब तेली बहां से जाने लगा तो ठाकुरसी ने उसे बका, आभूषण, धन आदि बहुतसा सामान विदायगी में दिया और अपना एक मनुष्य उसके साथ कर दिया, जो जाकर भटनेर का एक-एक मार्ग देख

(१) साम्राज्यतिलकं साहिकरेगाकारयत्तरां ।

कल्याग्मस्तराजस्य स्वामिधर्मधुरंधरः ॥ २२१ ॥

राजानं प्रेषयामास विक्रमाख्यपुरं प्रति ।
स्वयं त्वनुययौ साहेर्ने संतः स्वार्थलंपटाः ॥ २२२ ॥

क्राज्ञामासाद्य साहेयीमन्यदा मंत्रिनायकः ।
संतोषपोषभृज्जातः स्वदेशमभिगामुकः ॥ २२४ ॥

तूर्ण पथि समागच्छन्मंत्री पूर्णमनोरथः ॥

क्राज्मेरपुरे स्वर्गमगात्यंडितमृत्युना ॥ २२५ ॥

श्राया ! किर घरि-धीर ठाकुरसी ने भटनेर पर श्राक्रमण करने की तैयारी श्रारंभ की और सुंज के मज़बृत रस्सों की एक सीढ़ी बनवाई ।

जब गुछ दिनों बाद भटनेर का चायल स्वामी (अहमद) अपने पुत्र का विवाद करने के लिए गया तो तेली ने ठाकुरसी के पास इसकी सूचना भेजी और कहलाया कि गढ़ लेने का यही उपयुक्त अवसर है। यहां सिर्फ़ फ़ीरोज़ है। यह समाचार सुनकर ठाकुरसी ने अपने सारे साथियों सिंदित भटनेर की और अस्थान किया और उसी तेली के घर की तरफ़ जाकर इशास किया जिसपर उस (तेली) ने रस्सा ऊपर खींच लिया और तीरकस (तीर मारने के छिद्र) में कसकर बांध दिया। इस रस्से के सहारे ठाकुरसी अपने एक हज़ार राजपूतों के साथ गढ़ के भीतर घुस गया। फ़ीरोज़ ने खबर पाते ही अपने ४०० आदिमयों के साथ उसका सामना किया, पर यह मारा गया। इस प्रकार थि० सं० १६०६ (ई० स० १४८६) में भटनेर का किला जीतकर ठाकुरसी ने वहां अपने धड़े भाई कल्याणमल की दुहाई फेर दी और उसकी तरफ़ से २० वर्ष तक वह वहां का हाकिम रहा'।

श्चनन्तर ठाकुरसी ने सिरसा, फ्तिहाबाद, सियागी, श्चहरवा, रितया, विठंडा (भिटंडा), लखी जंगल श्चादि को भी श्चपने इलाके में शामिल काकुरसी की श्रम्य विजय किया श्चीर फ़्रीज भेज-भेजकर बदुवा (भट्टू) के श्चासपास भगका करता रहा, जिससे उसे नज़राने में काफ़ी सामान मिला ।

हि॰ स॰ ६४२ ता॰ १२ रचीउल् श्रव्यक्त (वि॰ सं॰ १६०२ ज्येष्ठ

<sup>(</sup>१) मुंदर्गोत नैग्रासी की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६३-६४ । द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २१-२२ । मुंशी देवीप्रसाद; राव कल्याग्रमसजी का जीवनचरित्र; ए० ६६-१०४ । पाउलेट; गैज़टियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए० २२-२३ ।

<sup>(</sup>२) दयालदास की रूपात; जि॰ २, पश्च २२ । सुंशी देवीप्रसाद; राष कल्यात्मालजी का जीवनचरित्र; पु॰ १०४। पाउचेट, गैज़ेदियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट; ४० २३।

सुदि १३=ई० स० १४४४ ता० २४ मई) को शेरशाह का कार्लिजर की चढ़ाई में देहांत हो गया । इसकी खबर मिलते ही मालदेव ने जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लिया । वीरमदेध के पीछे जब जयमल मेहने का स्वामी

हुआ, तब मालदेव ने उससे छेड़-छाड़ करना आरम्भ किया और कहलाया कि मेरे रहते हुए तू सब भूमि दूसरों को न दे, कुछ खालसे के लिए भी रख। जयमल ने अर्जुन रायमलोत को ईडवे की जागीर दी थी, अतएव उस (जयमल)ने यह सब हाल उससे भी कहला दिया। राव मालदेव के तो दिल से लगी थी अतएव दशहरे के बाद ही उसने ससैन्य मेड़ते पर चढ़ाई कर दी और गांव गांगरडे में डेरे हुए। उसकी सेना चारों और हृम हृम कर निरीह प्रजा को लुटने और मारने लगीं। तब जयमल ने बीकानेर आदमी भेजकर राव कल्याण्मल से मदद करने के लिए कहलाया, जिस-पर उसने निम्नलिखित सरदारों को उस (जयमल)की सहायता के लिए मेड़ते भेजां—

<sup>(</sup> १ ) बीतः; श्रोरिएन्टतः वायोग्राफ्रिकता डिन्शनरीः; ए० ३८०-८१ ।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ल्यातः जि॰ १, पृ० ७४। द्यालदास की ल्यात में मालदेव का १४ वर्ष कप्ट में रहना तथा जब शेरशाह से अकवर ने दिल्ली छुदाई तब दस(मालदेव)का जोधपुर पर अधिकार करना लिखा है (जि॰ २, पत्र २०), परन्तु यह कथन निराधार है, क्योंकि अकबर ने गया हुआ राज्य शेरशाह से नहीं, किन्तु सिकन्द्रशाह सुर से पीछा लिया था।

<sup>(</sup>३) मालदेव को परास्तकर जब शेरशाह ने जोधपुर पर श्रधिकार कर लिया तो मेहते का श्रधिकार उसने पुनः वीरम को सींप दिया था।

<sup>(</sup> ४ ) मंहणोत नैस्सी की स्थातः जि॰ २: पृ० १६१-२।

<sup>(</sup>१) मुंहगात नैगासी तथा जोधपुर राज्य की ख्यात में बीकानेर से मेक्ते-चालों की सहायता के लिए सरदारों का जाना नहीं लिखा है। अधिक संभव तो यही है कि बीकानेर से जयमल को सहायता प्राप्त हुई हो, क्योंकि बिना किसी प्रकार की सहायता के माखदेव की शाक्ति का अकेले सामना करना जयमझ के लिए संभव नहीं था।

१—महाजन का स्वामी ठाकुर अर्जुनसिंह।

२-श्रंगसर का स्वामी श्रंग (श्रीरंग)।

३--वाचाबाद का स्वामी वर्णीर।

४--जैतपुर का स्वामी किशनसिंह।

४--पूगल के भाटी हरा का पुत्र वैरसी।

६-बञ्जावत महता सांगा।

बीकानेर से इन सरदारों के आ जाने से जयमल की शक्ति बहुत बढ़ गई और उसने इस सिम्मिलित सेना के साथ मालदेव का सामना करने के लिए प्रस्थान किया । जैतमाल, जयमल का प्रधानथा। अखेराज भादावत और चांदराव जोधावत जयमल के प्रतिष्ठित सरदार थे। जयमल के कहने से वे राव मालदेव के प्रधान पृथ्वीराज से मिले और उसके साथ मालदेव के पास जाकर उन्होंने कहा कि मेड़ता आप जयमल के पास रहने दें तो इम आपकी चाकरी करें। पर मालदेव ने इसे स्वीकार न किया, तब वे बायस लीट गये और उन्होंने जयमल से सारी बात कही । अनन्तर दोनों दलों में युद्ध हुआ । मेड़ते की सिम्मिलित सेना के प्रवल आक्रमण को मालदेव की सेना सह न सकी और पोछे इटने लगी। अखेराज और सुरताण पृथ्वीराज तक पहुंच गये और कुछ ही देर में वह (पृथ्वीराज ) अखेराज के हाथ से मारा गया। किर तो मालदेव की सेना के पैर उसड़ गये। जयमल के सरहारों ने कहा कि मालदेव को दवाने का यह उपयुक्त अवसर है. पर जयमल ने ऐसा करना उचित न समभा। किर भी बीकानेर के सरदारों ने मालदेव का पीछा किया। इस अवसर पर नगा भारमलोत श्रंम के हाथ से मारा

<sup>(</sup>१) दयाखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २०।

<sup>(</sup>२) संहयात नैयासी की रुयात; जि॰ २, पृ॰ १६२-६६ । द्याजदास की स्थात; जि॰ २, पश्च २०-२१।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात में इस घटना का समय वि॰ सं० १६१० (चैत्रादि १६११) वैशास सुदि २ (ई० स॰ १४४४ सा॰ ४ समेज ) विका है (कि॰ १, ४० ७४)।

गया और मालदेव अपनी सेना के साथ भाग गया। लगभग एक कोस पर चीकानेर के सरदारों ने उसको पूनः जा घेरा। मालदेव के सरदार चांदा ने हककर कुछ साधियों सिंहत उनका सामना किया, परन्तु यह वणीर के हाथ से मारा गया । इतनी देर में मालदेव अन्य साधियों सहित बहुत दुर निकल गया था. अतः बीकानेर के सरदार लीट श्राये श्रीर मालदेव के भाग जाने पर उन्होंने जयमल को बधाई दी। जयमल ने कहा-"मालदेव के भागने की क्या बधाई देते हो ? मेहता रहने की बधाई दो। पहले भी मेहता आपकी मदद से रहा था और इस बार भी आपकी सहायता से बचा।" इस लडाई में मालदेव का नगारा बीकानेरवालों के हाथ लग गया था. जिसको जयमल ने एक भांभी (ढोली) के हाथ वापस भिजवाया । गांव लांबिया में पहुंचते पहुंचते उस( भांभी )के मन में नगारे को बजाने की उत्कट इच्छा हुई, जिससे उसने उसे बजा ही दिया । मालदेव ने जब नगारे की आवाज़ सुनी तो समका कि मेड़ते की फ़ीज आरही है और उसने शीझता से जो बपुर का रास्ता लिया। भांभी ने वहां जाकर जब नगारा लौटाया तब उसपर सारा भेद खुला?। कुछ दिनों बाद जब बीकानेर के सरदार मेड्ते से लौटने लगे तो जयमल ने उनसे कहा-"राव से मेरा मुजरा कहना। में उन्हीं की रचा के भरोसे मेडते में बैठा हुं 3।"

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैयासी की ख्यात के अनुसार चांदा मारा नहीं गया, वरन् इसने ही माजदेव तथा अन्य वायज सरदारों को सुरचित रूप से जोधपुर पहुंचाया था (जि॰ २, प्र॰ १६४-६६)।

<sup>(</sup>२) मुंहयात नैयासी की स्थात में भी मेहतेवालों के हाथ मालदेव का मगारा लगने और उसके मांभी (बड़ाई) द्वारा लौटाय जाने का उसेल है। बलाई जब गांव लांबिया के पास पहुंचा तो उसने सोचा कि नगारा तो बजा लेंबें, यह तो मालदेव का है सो कल मेरे हाथ से जाता रहेगा। ऐसा सोचकर उसने नगारा बजा दिया, जिसकी आवाज सुनकर मालदेव ने चांदा से कहा कि माई मुक्ते जोधपुर पहुंचा है। तब चांदा ने उसे सकुशन जोधपुर पहुंचा दिया (ख्यात; जि०२, १०१६)!

<sup>(</sup>३) इसाबादास की क्यात; जि॰ २, पत्र २०-२१। सुन्सी देवीप्रसाद; राव

शेरशाह सूर का हुलाम हाजीखां एक प्रवल सेनापित था। श्रक्षर के गद्दी वेडने के समय उसका मेबात (श्रलवर) पर श्रीधकार था। वहां

हाजीखां की सहायतार्थ सेना में जना से उसे निकालने के लिए बादशाह श्रक्षर ने पीर मुह्म्भद सम्वानी (नासिक्टमुल्क) को उसपर भेजा, जिसके पहुंचने से पहले ही वह (हाजीखां)

भागकर श्राजमेर चला गया<sup>3</sup>। राघ मालदेव ने उसे ल्टने के लिए पृथ्वीराज (जैतावत) को भेजा। हाजीखां की श्रकेले उसका सामना करने की सामर्थ्य न थी, श्रतएव उसने महाराणा उदयसिंह के पास श्रपने दूत भेजकर कहलाया कि मालदेव हमसे लड़ना चाहता है, श्राप हमारी सहायता करें। ऐसे ही उसने राव कल्याणमल से सहायता मांगी। इसपर महाराणा ४००० फ्रीज लेकर श्रजमेर श्राया श्रीर इतनी ही सेना बीकानेर से राव कल्याणमल ने निम्नलिखित सरदारों के साथ उस(हाजीखां)की सहायतार्थ भेजीं—

- १—महाजन का स्वामी ठाकुर अर्जुनसिंह।
- २—जैतपुर का स्वामी रावत किशनदास श्रीर
- ३- ऐवारे का स्वामी नागण।

इस बड़े सम्मिलित कटक को देखकर जोधपुर के सरदारों ने पृथ्वीगज से कहा कि राव मालदेव के अच्छे-अच्छे सरदार पहले की लड़ाइयों में मारे जा चुके हैं; यदि इम भी मारे गये तो राव का बल बहुत

कल्याग्रमलजी का जीवनचरित्र; ए० ६६-६६ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; ए० २१।

जोधपुर राज्य की स्थात में भी मालदेव का जयमब-द्वारा परास्त होकर भागना किला है।

जयमलजी जिपयो जपमालो । भागो राव मंडोवर वालो ॥ (जि॰ १, प्र॰ ७४)।

- (१) अक वरनामा-इजियद्; हिस्ट्री ऑव् इंडिया; जि॰ ६, प्र॰ २१-२२।
- (२) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र २३। मुंशी देवीप्रसाद; राव क्याबासक्जी का जीवनचरित्र, प्र• ६ द्रा

घट जायगा। इतनी बड़ी सेना का सामना करना कठिन है इसिलए लीट जाना ही अञ्छा है। इसपर मालदेव की सेना विना लड़े ही लीट गई अरेर महाराणा तथा कल्याणमल के सरदार आदि भी अपने अपने स्थानों को सीट गये।

बैरामखां मुगल दरबार का एक प्रसिद्ध दरबारी था। वह हुमायूं के साथ फ़ारस से भारतवर्ष में श्राया था श्रीर जब उस( हुमायूं) का पुत्र श्रकवर सिंहासन पर बैठा तो उसने उसे खानखाना

वैरामखां का बीकानेर में आकर रहना

का खिताब देकर प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त किया, परन्तु उसके दबाव से बादशाह उससे

ध्रप्रसन्न रहने लगा। इसलिए अपने राज्य के पांचवे वर्ष ते वि० सं० १६१७ (ई० स० १४६०) के प्रारम्भ में ही उसने बैरामख़ां को मन्त्री-पद से हटा-कर राज्य का सारा कार्य अपने हाथ में ले लिया। तब उस(वैरामखां) ने मका जाने की आज्ञा मांगी और वादशाह ने उसके निर्वाह के लिए ४०००० रुपये वार्षिक नियत कर दिये, परन्तु जब उसका इरादा पंजाब में जाकर बग्रावत करने का माल्म हुआ, तब बादशाह ने उसपर चढ़ाई कर

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २३। मुंशी देवीप्रसाद; राव कर्त्यायामलजी का जीवनचरित्र; पृ॰ ६८-६।

मेरे 'राजप्ताने के इतिहास' (जि॰ २, पृ॰ ७२०) में मुंहगोत नैयासी और बांकीदास के आधार पर कल्यागमज का हाजीख़ां की दूसरी जहाई में रागा हर्यासह के पन्न में जहना जिखा गया है, परन्तु बाद के शोध से यह निश्चित रूप से पता जग गया है कि माजदेव के हाजीख़ां पर चढ़ाई करने के समय कल्यागमज ने हाजीख़ां की सहायतार्थ सेना भेजी थी। उस समय उदयसिंह भी उस (हाजीख़ां) की सहायता को गया था। कल्यागमज का माजदेव से वेर था और शेरशाह ने उसको राज्य दिखवाया था, जिससे वह (कल्यागमज) उसका अनुगृहीत था। ऐसी दशा में हसका शेरशाह के गुजाम की सहायतार्थ पहली जहाई में ही सेना भेजना अधिक संभव है।

<sup>(</sup>२) वि० सं० १६१६ फाल्गुन सुदि १४ से वि० सं० १६१७ **चैत्र वि६ १०** (**१० स०** १४६० सा० ११ मार्च से ई० स० १४६१ ता० १० मार्च) तक।

दी। उस समय खानलाना ने मालदेव के राज्य से होकर गुजरात जाना खाहा, परन्तु जब उसको मालम हुआ कि मालदेव ने उधर का रास्ता रोक लिया है तब यह गुजरात का रास्ता छोड़कर बीकानेर चला गया और कुछ समय तक राव कल्याणमल और उसके कुंवर रायसिंह के आश्रय में रहा, जिन्होंने उसको बड़े सत्कार-पूर्वक रक्खां।

पक बार जब बादशाह (श्रकवर) का ख़ज़ाना काश्मीर श्रीर लाहीर से दिल्ली को जा रहा था, तो भटनेर परगने के गांव मछली में लुट लिया शहराह की सेना की भटनेर गया। इसकी सूचना जब बादशाह के पास पहुंची पर चढ़ाई और ठाकुरमा का तो उसने हिसार के स्वेदार निज़ामुल्मुल्क को मारा जाना फ़ौज लेकर भटनेर पर चढ़ाई करने की श्राह्मा भेजी। निज़ामुल्मुल्क ने श्राह्मानुसार भटनेर को घेर लिया, परन्तु जब बहुत दिन बीत जाने पर भी वह वहां श्रधिकार करने में समर्थ न हुआ, तब बसने हिसार की तरफ़ से श्रीर फ़ौज एकत्र कर गढ़ पर प्रवल रूप से श्राक्रमण किया तथा रसद का भीतर पहुंचना रोक दिया। तब ठाकुरसी श्राप्त कुटुम्ब को दूसरे स्थान में भेज श्रपने १००० राजपूतों के साथ गढ़ से वाहर निकलकर मुसलमानों पर टूट पड़ा श्रीर बीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। निज़ामुल्मुल्क का किले पर श्रधिकार हो गया और वहां बादशाह का थाना स्थापित हो गयार।

ठाकुरसी का पुत्र बाघा कुछ दिनों बीकानेर में राव कल्याणमल

<sup>(</sup>१) तबकात-इ-अकवरी—इिलयदः, हिस्टी आंव् इंडियाः, जि० ४, ए० २६४। मश्चासिर-उल्-उमरा—वेवरिज-कृत अनुवादः, ए० ३७३। आईने अकवरी—व्लाकमैन-कृत अनुवादः, जि० १, ए० ६९६। अकवरनामा—ववरिज-कृत अनुवादः, जि० २, ए० १४६। मुंशी देवीप्रसादः, राव कल्यायामञ्जनी का जीवनचरित्रः, ए० १०६ और अकवरनामा, ए० १२-३।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २२। सुन्शी देवीप्रसाद; राव कल्यायामलजी का जीवनचरित्र; पु॰ १०४। पाउलेट; यैक्नेटियर क्यॉन् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ २३।

के पास रहकर दिल्ली में बादशाह की सेवा में चला गया। एक बार एक कारीगर ने ईरान से एक धनुष लाकर बाद-बादशाह का बाधा की भटनेर देना को उसे चढ़ाने का हुक्म दिया, पर किसी से चढ़ा

नहीं, तब बाधा नें उसे चढ़ा दिया। ऐसे ही एक अवसर पर उसने बीरता के साथ एक शेर को मार डाला, जिसपर बादशाह उससे बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि बाधा जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। तब बाधा ने उत्तर दिया कि मुसं भटनेर इनायत किया जाय। बादशाह ने उसी समय भटनेर का ऋधिकार उसे सींप दिया, जहां लौटने पर उसने गोरकनाथ का एक मंदिर बनवाया।

अपने राज्य के पन्द्रहवें वर्ष विश् सं०१६२७ (ई० स०१४७०)

में ताल द रिविडम्सानी हि० स०६७६ (विश् सं०१६२७ द्वितीय भाद्रपद्
सुद्धि १०००ई० स०१४७० ताल ६ सितम्बर) को
कल्यासमल का नागोर
म बाइशाह के पास जाना
स्वात अक्षेत्र की स्वाता मुईनुद्दीन विश्ती की ज़ियारत के
सिस अजमेर की ओर प्रस्थान किया। बारह दिन

फ़तहपुर में रहकर यह अजमेर पहुंचा। शुक्रवार ता० ४ जमादिउस्सानी (वि० सं० १६२७ कार्तिक सुदि ६=ई० स० १५७० ता० ३ नवंबर) को अजमेर से चलकर यह ता० १६ जमादिउस्सानी (मार्गशीर्य यदि ३=ता० १६ नवंबर) को नागोर पहुंचा, जहां एक तालाब अपने सैनिकों से खुदबाकर उसने उसका नाम 'शुकरतालाब' रक्खा। इन दिनों बादशाह का प्रभाव बहुत बढ़ रहा था, इसलिए कई राजा उससे मैत्री करने अथवा उसकी सेवा स्वीकार करने के लिए उत्सुक थे। जब बादशाह नागोर में ठहरा हुआ था उस

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २२-२३ : मुंशी देवीप्रसाद; राष कल्याग्रमलजी का जीवनचरित्र; प्र॰ १०४-१०६। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प्र० १०।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १६२७ चैत्र सुदि १ (ई॰ स॰ १४७० ता॰ ११ मार्च) से वि॰ सं॰ १६२७ काल्गुन सुदि १४ (ई॰ स॰ १४७१ ता॰ १० मार्च) तकः

समय अन्य राजाओं के अतिरिक्त बीकानेर का राव कल्याणमल भी अपने कुंवर रायांसिंह के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हुआ। नागोर में ६० दिन रहने के बाद जब बादशाह ने पट्टन (?पंजाब) की ओर प्रस्थान किया, तब कल्याणमल तो बीकानेर लीट गया, पर उसका कुंवर रायांसिंह बादशाह के साथ रहां।

ख्यातों के अनुसार बीकानेर में ही वि० सं० १६२ चैशाख विद ४ (ई० स० १४७१ ता० १४ अप्रेल) को कल्याणमल कल्याणमल की मृत्यु का स्वर्गवास हो गया³, पंतु उस (कल्याणमल)-की स्मारक छुत्री के लेख से वि० सं० १६३० माघ सुदि २ (ई० स० १४७४ ता० २४ जनवरी) को उसका देहांत होना पाया जाता है³।

कल्याणमल के १० पुत्र हुए -

१—गर्यासंह, २—गप्तमिंह, ३—पृथ्वीराज, कल्याणमल की संतित ४—श्रमर्शासंह, ४—भागा, ६—सुरताण, ७—सारंग-देव, =—भाषरसी, ६—गोपालासिंह श्रीर १०—गधवदास।

सुंहरातेत नैरासी की स्थात में कल्यासामछ के पुत्र हायसिंह का वि० सं० १६३० (ई० स० १४७३) में गई। बैठना किखा है (जिल्द २, ४० १६६), जिससे स्पष्ट है कि कल्यासमल का देहांत उसी संवत् में हुआ होगा।

<sup>(</sup>१) अयुलकजलः सकवरनामा—वेवरिज-कृत अनुवादः जि॰ २, प्र०४१६-६। सुंतल्बुत्तवारील् — लो-कृत अनुवादः जि॰ २, प्र०१२७।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न २२। मुंशी देवीप्रसाद; राव कृष्याग्रामताजी का जीवनचरित्र; पृ॰ १०७ (तिथि वैशाख चिद २ दी है) पाउजेट; गैज़ंटियर ब्रॉव् दि बीकानर स्टेट: पृ॰ २३।

<sup>(</sup>३) .....संवत् १६३० वर्षे माघ मासे शुक्ले पद्धे बीज दिने .....बीकानेर मध्ये पर्मपवित्र महाराजाधिराज राइ श्री कल्याणमल मत्य रुह .....बैकुंठ लक प्रप्त शुभं भवतु कल्याणमस्तु

<sup>(</sup>४) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र २२-२६। बीरविनोद; आग २, पु॰ ४८४ । सुंशी देवीप्रसाद; राव कल्यागामञ्जजी का जीवनचरित्र; पु॰ १०८। पराउकेट; गैज़ेटियर ऑव् वि बीकानेर स्टेट; पु॰ २४ ।

राव कल्याग्रमल के छोटे पुत्रों में पृथ्वीराज का चरित्र बड़ा आदर्श स्रोर महत्वपूर्ण है, स्रतएव उसका संदिम परिचय यहां देना आवश्यक है।

पृथ्वीराज पश्चीराज स्व १४४६ ता० ६ नवंबर) को हुआ था। यह बड़ा धीर,

विष्णु का परम भक्त श्रीर उंचे दर्जे का किव था। उसका साहित्यिक श्लान बढ़ा गंभीर श्रीर सर्वागीय था। संस्कृत श्रीर डिंगल साहित्य का उसकी श्रद्धा श्लान था।

कर्नल टॉड ने उसके विषय में लिखा है—'पृथ्वीराज अपने समय का सव्यों बवीर व्यक्ति था और पश्चिमीय ''ट्रूबेडार'' राजकुमारों की भांति अपनी श्रोजस्विनी कविता के द्वारा किसी भी कार्य का पत्न उन्नत कर सकता था तथा स्वयं तलवार लेकर लड़ भी सकता था'।'

बादशाह श्रकबर के दग्वाग्यों में उसका बड़ा सम्मान था श्रीर प्राय: बह उसके दरवार में बना रहता था। मुंहगोत नैगसी की ख्यात सेपाया जाता है कि बादशाह ने उसे गागरोन (कोटा राज्य) का क़िला दिया था, जो बहुत समय तक उसकी जागीर में था<sup>3</sup>। श्रकबर के समय के लिखे हुए इतिहास 'श्रकबरनामें' में उसका नाम केवल दो-तीन स्थानों पर श्राया है। वि० सं०

मुंहणोत नैयासी की ख्यात में १ पुत्रों के नाम मिलते हैं, जिनमें हुंगरीसह का नाम उपरोक्त ख्यातों से भिन्न है (जि॰ २, ए॰ १६१)।

जयसोम रचित 'कर्मचंन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में करवायमत की दो क्रियों से उसके म पुत्र होना लिखा है—

राज्ञीरत्नावतीकु चिरत्नं कल्याण्नंदनाः । रायसिंहो रामसिंहः सुरत्राण् श्र पार्थराट् ॥ २५.८॥ अन्यपत्नीसता अन्ये भाणगोपालनामकौ ।

अमरो राघवः सर्वे विख्याताः सर्वदाभवन् ॥ २५६ ॥

<sup>(</sup>१) राजस्थान; जि॰ १, ए॰ ३१६।

<sup>(</sup>२) भाग १, ४० १८८।

१६३८ (ई० स०१४८१) की मिर्ज़ा हकीम के साथ की काबुल की श्रीर वि० सं०१६४३ (ई० स०१४६६) की अहमदनगर की लड़ाइयों में यह बीर राठोड़ भी शाही सेना के साथ था ।

उसमें देश-प्रेम कूट-कूटकर भरा हुआ था। स्वयं शाही सेवा में रहने पर भी स्वदंश-प्रेमी प्रसिद्ध महाराणा प्रताप पर उसकी असीम अदा थी। राजपूताने में यह जनश्रुति है कि एक दिन वादशाह ने पृथ्वीराज से कहा कि राणा प्रताप अब हमें बादशाह कहने लग गया है और हमारी अधीनता स्वीकार करने पर उताह हो गया हैं: इस पर उसे विश्वास न हुआ और बादशाह की अनुमित लेकर उसने उसी समय निम्नलिखित दो दोहे बनाकर महाराणा के पास भेजे—

पातल जो पतसाइ, बोलै मुख हूंतां बयण । मिहर पछम दिस मांह, ऊने कासप राव उत ॥ १ ॥ पटकूं मूंछां पाण, के पटकूं निज तन करद । दीजे लिख दीवाण, इस दो महली बात इके ॥ २ ॥

इन दोहों का उत्तर महाराणा ने इस प्रकार दिया-

तुरक कहासी मुख पती, इस तन सं इकलिंग । ऊमै जांद्री ऊमसी, प्राची बीच पतंम ॥ १॥ खुसी हूंत पीथल कमध, पटको मूंछां पास । पछटमा है जेते पती, कलमाँ सिर केवास ॥ २॥

<sup>(</sup>१) बेवरिजः श्रकवरनामा (श्रंग्रेज़ी श्रनुवाद); जि॰ ३, ए० ४१८।

<sup>(</sup>२) ठाकुर रामसिंह तथा पं॰ सूर्यकरण पारीक; 'वेकि क्रिसन रुकमणी री' की भूमिका; ए॰ १८।

<sup>(</sup>३) आशय महाराया प्रतापिसंह यदि श्रकवर को अपने मुख से बादशाह कहं तो करयप का पुत्र (सूर्य) पश्चिम में उग जावे अर्थात् जैसे सूर्य का पश्चिम में उदय होना सर्वथा श्रसम्भव है वैसे ही आप( महाराणा )के मुख से बादशाह शब्द का निकलना भी असम्भव है ॥ १॥ हे दीवाया ( महारायाा ) ! में अपनी मूंझें पर ताव दूं अथवा अपनी तलवार का अपने ही शरीर पर प्रहार करं, इन दो में से एक आत विस्न कैनिये॥ ३॥

सांग मूंड सहसी सकी, समजस जहर सवाद । मड़ पीथल जीतो भलां बैंग तुग्क सं वाद ।। ३ ।।

यह उत्तर पाकर पृथ्वीराज बहुत प्रसन्न हुआ और महाराणा प्रताप का उत्साह बढ़ाने के लिए उसने नीचे लिखा हुआ गीत लिख भेजा—

> नर जेथ निमाणा निलजी नारी. अकवर गाहक वट अवट ॥ चोहटै तिरा जायर चीतोडो, बेचे किम रजपूत बट ॥ १ ॥ रोजायतां तर्हें नवरोजै. जेथ मसामा जमा जमा ॥ हींद नाथ दिलीचे हाटे, पतो न खरचै खत्रीपण ॥ २ ॥ परपंच लाज दीठ नह व्यापण, खोटो लाभ श्रलाभ खरो।। रज बेचवा न आवे रागो. हाटे मीर हमीर हरो ॥ ३ ॥ पेखे आपतगा प्रसोतम्, रह श्रामियाल तर्गी वळ राम ॥ खत्र बेचिया अनेक खत्रियां. खत्रवट थिर राखी खम्माण ॥ ४ ॥

<sup>(</sup>१) भाराय—(भगवान) 'एकलिंगजी' इस शरीर से (प्रतापिसंह के मुख से) तो वादशाह को तुर्क ही कहलावेंगे भीर सूर्य का उदय जहां होता है वहां ही पूर्व दिशा में होता रहेगा ।। १ ।। हे बीर राठोड़ पृथ्वीराज! जबतक प्रतापिसंह की तलवार भवनों के सिर पर है तबतक आप अपनी मूंखों पर खुशी से ताव देते रहिये ।। २ ।। (राया। प्रतापिसंह) सिर पर सांग का प्रहार सहेगा, क्योंकि अपने बराबरवाले का यश शहर के समान कटु होता है। हे बीर पृथ्वीराज! तुर्क (बादशाह) के साथ के अचन-रूपी विवाद में आप भवीमांति विजयी हों।। ३ ।।

जासी हाट बात रहसी जग, श्रक्तवर ठग जासी एकार ॥ है राख्यो खत्री ध्रम गर्ण, सारा ले बरतो संसार ॥ ५ ॥

पृथ्वीराज की विष्णु-भक्ति की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि 'बेलि क्रिसन रुकमणी री' को समाप्तकर जब वह उसे द्वारिका में श्रीकृष्ण के ही चरणों में श्रार्थित करने जा रहा था, तो मार्ग में द्वारिकानाथ ने स्वयं वैश्य के रूप में मिलकर उक्त पुस्तक को सुना था। श्रीलदमीनाथ का इए होने से वह उसकी मानसिक पूजा किया करता था।

अकबर के पूछने पर उसने छः मास पूर्व ही बता दिया था कि मेरी मृत्यु मथुरा के विश्रान्त घाट पर होगी। कहते हैं कि बादशाह को इसपर विश्वास न हुआ और इस कथन को असत्य प्रमाणित करने की इच्छा से उसने पृथ्वीराज को राज्य-कार्य के निमित्त अटक पार भेज दिया। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन एक भील कहीं से चकवा-चकई का एक

<sup>(</sup>१) आशय—जहां पर मानहीन पुरुष और निर्वां वियां हैं और जैसा खाहिये वैसा प्राइक अकवर है, उस बाज़ार में जाकर चित्तों का स्वामी (प्रतापिंह) रजपूती को कैसे बेचेगा? ॥ ६ ॥ मुसलमानों के नौरोज़ में प्रत्येक व्यक्ति लुट गया, परन्तु हिन्दुओं का पति प्रतापिंस दिल्ली के उस बाज़ार में अपने खित्रय-पन को नहीं बेचता ॥ २ ॥ हम्मीर का वंशधर (राणा प्रतापिंस) प्रपंची अकवर की जजाजनक हिए को अपने उपर नहीं पढ़ने देता और प्राधीनता के सुख के लाभ को बुरा तथा अलाभ को अव्छा समभकर बादशाही दुकान पर रजपूती बेचने के लिए कदापि नहीं आता ॥ ३ ॥ अपने पूर्व पुरुषों के उत्तम कर्तव्य देखते हुए आप् (महाराया) ने भाले के बल से क्षत्रिय धर्म को अचल रक्खा, जब कि अन्य चित्रयों ने अपने खत्रियत्व को बेच डाला ॥ ४ ॥ अकबररूपी उम भी एक दिन इस संसार से खछा जायगा और उसकी यह हाट भी उठ जायगी, परन्तु संसार में यह बात अमर रह जायगी कि खत्रियों के धर्म में रहकर उस धर्म को केवल राया। प्रतापिंह ने ही निभाया । अब एथ्वी भर में सब को उचित है कि उस चित्रयत्व को अपने बत्रीव में लावें अर्थान् राया। प्रतापिंह की भांति आपित्त भोगकर भी पुरुषार्थ से भर्म की रक्षा करें ॥ १ ॥

कोड़ा पकड़कर राजधानी में बेचने के लिय लाया। पित्तयों का यह जोड़ा मनुष्य की भाषा में बोलता था। बादशाह अकबर ने इसे मंगाकर देखा और आश्चर्य प्रकट किया। नवाब ख़ान ख़ाना उस समय मौजूद था, उसने बादशाह को प्रसन्न करने के लिय दोहे का एक चरण बनाकर कहा—

## सज्जन बारूं कोड़घां या दुर्जन की भेंट।

पर इसका दूसरा चरण बहुत प्रयस्न करने पर भी न धन सका। उस अवसर पर बादशाह को पृथ्वीराज की याद आई और उसने उसी समय उसे बुलाने के लिए आदमी भेजे। अभी बताई हुई अवधि में पन्द्रह दिन शेष थे। ठीक पन्द्रहवें दिन पृथ्वीराज मधुरा पहुंचा, जहां दोहे का दूसरा चरण लिखकर बादशाह के पास भिजवाने के अनन्तर उसने विश्वानत बाट पर प्राण-त्याग किया। यह घटना बि० सं० १६४७ (ई० स० १६००) में हुई। पृथ्वीराज का कहा हुआ दूसरा चरण इस प्रकार है—

रजनी का मेला किया बेह ( विधि ) के श्रन्छर मेट ॥

'वेलि किसन रुकमणी री' पृथ्वीराज की सर्वेत्हिए रचना मानी जाती है। इस प्रन्थ-रत्न का निर्माण विश् संश्रद्ध (ईश्स्व १४८०) में हुआ था। इसके अतिरिक्त उसके राम-कृष्ण सम्बन्धी तथा अन्य फुटकर गीत एवं छन्द भी उपलब्ध हैं, जो अपने ढंग के अनोखे हैं।

पृथ्वीराज के वंश के पृथ्वीराजीत बीका कहलाते हैं, जो दद्रेवा के पट्टेदार हैं श्रीर छो ी ताज़ीम का सम्मान रखते हैं।

राव कल्याणमल बड़ा दूरदर्शी, दानी और वीरों का सम्मान करने-बाला व्यक्ति था। जिन मुसलमानों की सहायता से वह अपना गया हुआ

राज्य पीञ्चा पा सका था, उनकी शक्ति को वह खूब

राव कल्यासमल का स्यक्तिरव

भाव्छी तरह से समक्ष गया था। वह समय मुगलों के उत्कर्ष का था जिनका प्रवल प्रवाह बरसाती

नदी के समान अपने आगे सब को बहाता हुआ बहुधा भारत में बहे बेग से फैल रहा था। बड़े-बड़े राज्य तक बनकी अधीनता स्वीकार करते जा रहे थे और जिन्होंने ऐसा नहीं किया था व भी उनकी बढ़ती हुई शिक्त से भय खाते थे। राजपूताने के विभिन्न राज्यों की दशा भी बड़ी कमज़ोर हो रही थी। परस्पर ऐक्य का सर्वधा श्रभाव था। ऐसी परिस्थित में दूरदर्शी कल्याणमल ने मुगलों की बढ़ती हुई शिक्त से मेल कर लेने में ही भलाई समभी श्रीर बादशाह श्रकबर के नागोर में रहते समय वह अपने पुत्र रायसिंह के साथ उसकी सेवा में उपस्थित हो गया। वास्तव में राव कल्याणमल का यह कार्य बहुत बुद्धिमानी का हुआ, जिससे श्रकबर और जहांगीर के समय शाही दरवार में जयपुर के बाद बीकानेर का ही बड़ा सम्मान रहा।

उसके दान की प्रशंसा का उक्केल 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यम्' में मिलता हैं । राज्य के हितेषी वीरों का वह बड़ा श्रादर करता था घौर ऐसे व्यक्तियों को उसने जागीर श्रीर खिताब श्रादि देकर सम्मानित किया। उसमें साहस श्रीर धैर्य्य का प्रचुर मात्रा में समावेश था। राव जैतसी के हाथ से राज्य चला जाने पर भी वह एक द्वाण के लिए हताश न हुआ श्रीर उसकी पुनः प्राप्ति के उद्योग में निरन्तर लगा रहा। वह श्रीर से इतना स्थुल था कि घोड़े पर कठिनता से बैठ सकता था।

#### महाराजा रायसिंह

महाराजा रायांसंह का जन्म वि० सं० १४६८ आवरा विद १२ ( ६० स० १४५१ ता० २० जुलाई ) को हुआ था और अपने पिता का देहांत होने पर वि० सं० १६३०

<sup>(</sup>१) येन दानादिधर्मेण कलिः कृतयुगी कृतः।

<sup>(</sup>२) दयाखदास की स्थात; जि॰ २, पत्र २४ । वीरविनोद; आग २, पृ॰ ४८४ ! चंदु के यहां का जन्मपत्रियों का संग्रह ।



महाराजा रायमिंह

(६० स॰ १४७४) में वह बीकानेर का स्वामी हुआ तथा उसने अपनी उपाधि महाराजाधिराज और महाराजा रक्खी ।

(१) मुंहणोत नैसासी की स्थात; जि॰ २, पृ॰ १६६। टॉड; राजस्थान; जि॰ २. पृ॰ १९३२।

द्यालदास की ख्यात (जिल्द २, पत्र २४) तथा पाउलेट के 'गैज़ेटियर ऑक् दि बीकानेर स्टेट' (प्र० २४) में रायांसिंह का वि॰ सं० १६२ द्य वैशाख सुदि १ (हैं० स० १४७१ ता० २४ भनेत) को बीकानेर की गड़ी पर बैठना जिखा है, जो विश्वास के योग्य नहीं है, क्योंकि राव कल्याणमल की स्मारक-छत्री के लेख से वि० सं० १६३० (हैं० स० १४७४) में उस(कल्याणमल )की मृथ्यु होना निश्चित है।

(२) संत्रत् १६३१ वर्षे श्रावणासुदि ट सोमिदिने घटी १९ पल ३५ विशाखा नचत्रे घटी ३१। ४४ ब्रह्मनामयोगे घटी ५४। १० ग्रज्जदास खीची श वचनिका ॥ महाराजाधिराय(ज) महाराय(जा) श्रीराइसींघजी विजेराज्ये ॥

( ढा॰ टेसीटोरी; बारडिक एण्ड हिस्टॉरिकल मेन्युस्क्रिप्ट्स, सेक्शन २, पोइटरी, बीकानेर स्टेट; ए० ४१ ) ।

संवत् १६५० वर्षे स्नासा(ढ) मा(से) शु(क्लप) हे नवस्यां तिथो रव(बि) वारे घटिका ५.१ चि(त्रा) नच्चत्रं घटिका १ ऊ(प) रांत स्व(स्वा) ति नच्चत्रं महाराजाविराज महाराजा श्रीश्रीशायसिंघजी वि(जइ) रा(ज्ये)। फल(व) धि(कानगर) भुरज कराविता। .....

( ज॰ ए॰ सो॰ बं॰, न्यू सीरीज़; ई॰ स॰ १६१६; जि॰ १२, ए॰ ६६) ।

...... अथ संवत् १६५० वर्षे माघमासे शुक्लपच्चे षष्ठयां गुरौ रेवतीनच्चत्रे साध्यनाम्नि योगे महाराजाधिराजमहाराजश्रीश्रीश्री २ रायसिंहेन दुर्गाप्रतोली संपूर्णीकारिता..... ॥

[ बीकानेर दुर्ग के सूरजपोल दरवाज़े की वड़ी प्रशस्ति का भंतिम भाग; ज॰ ए० सो॰ वं॰ (न्यू सीरीज़ ) जि॰ १६, ५० २७६ ]।

मुससमान इतिहाससेखक हिन्दू राजा महाराजाओं को सदा तुण्छ दृष्टि से देसते थे। इसीखिए वे अपनी पुस्तकों झादि में उनको 'राय', 'राय', 'राया' आदि सन्दों से संबोधन करते थे। सुसलमान बादबाही के फ्ररमानों में भी प्रायः सभी राजा-

राम के ज्येष्ठ पुत्र होने पर भी, जीअपुर के राव मालदेव ने, अपनी भाली राणी स्वरूपदे पर विशेष श्रवुगम होने के कारण उससे उत्पन्न तीसरे पुत्र चन्द्रसेन को अपना उत्तराधिकारी अकथर का राय.भंड की नियत किया। तब गम केलवा (मेवाड़) गांव में जाधपुर देना जा रहा और उससे छोटे उदयसिंह को मालदेव ने निर्धाह के लिए फलौजी दे दिया। वि० सं० १६१६ (ई० स० १४६२) में राव मालदेव की सन्य होते पर चन्द्रलेन जोब पर की गद्दी पर बैठा, परन्तु कुछ ही दिनों में उसके दुःर्यवद्दार से वहां के कुछ सरदार उससे अप्रसन्न रहने लगे और उन्होंने इसकी सूचना राम, उदयसिंह तथा रायमल (जो मालंद्य का चौथा पुत्र था ) के पास भेज उन्हें गद्दी लेने के लिए उकसाया । तब वे खब चन्द्र जैन के इनाकों पर श्राक्रमण करने लगे, परन्त इसमें उन्हें सफलता न मिली। इसपर सरदारों की सलाह से राम बादशाह अकबर के पास पहुंचा और वहां से सैनिक सहायता लाकर उसने जोधपुर का गढ घेर लिया। १७ दिन बाद प्रतिष्ठित सग्दारों के बीच में पड़ने से परस्पर लिख हो गई, जिसके अनुसार राम को सोजत का इलाका मिल गया और शाही सेना वापस चली गई। उसी वर्ष हसेन-कुलीखां की अध्यत्तता में शाही सेना ने पुनः जोधपुर में अवेश किया,

महाराजाओं को ज़र्मीदार ही लिखा है, परन्तु उन( राजा-महाराजाओं )के शिलाखेखों में उनकी पूरी उपाधि मिलती है। वे अपनी-अपनी उपाधि के अनुसार अपने को राजा, महाराजा, महाराणा, राव और महाराव ही लिखते रहे और प्रजा भी उन्हें वैसा ही मानती रही। वीकानेर के राजाओं के शिलाखेखों में बीका, लुग्यकर्ण और जैतसी को सबंत्र 'राव' ही लिखा है। जैतसी के उत्तराधिकारी करपाणमल के स्मारक खेळ में उसे 'महाराजाधिराज महाराइ' और शयसिंह के सब लेखों में उसे 'महाराजाधिराज महाराजा' लिखा है, जिलसे सिद्ध है कि राज्यासन पर बैठते ही रायसिंह ने अपनी उपाधि 'महाराजाधिराज महाराजा' रख की थी, जैसा कि जनर के अवतरणों से प्रकट है।

<sup>(</sup>१) हुसेनकुत्ती नेग, चली बेग जुल्कह का पुत्र तथा वैरामक्षां का सम्बन्धी था। जब सरकार सेवल में बैसानेकुं को सर्ही केना के अल्यानन का सामाश्रा

तब ४००००० रुपये देने का वादा कर चन्द्रसेन ने उससे सुलह कर ली । जब तीसरी बार हुसेनकुलीखां की अध्यक्षता में शाही सेना जोधपुर में आई तब चन्द्रसेन ने ससैन्य उसका सामना किया, परंतु अंत में उसे गढ़ छोड़ना पड़ा और मुग्रलों का जोधपुर पर अधिकार हो गया'।

वि० सं० १६२७ (ई० स० १४७०) में चादशाह नागोर गया, इस समय जोधपुर की गही के इकदार राम और उदयसिंह दोनों चादशाह के पास गये तथा राव चन्द्रसेन भी पुनः राज्य पाने की आशा से अपने पुत्र रायसिंह सिहत बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। वह कई दिनों तक वहां रहा, परन्तु जब राज्य पीछा मिलने की कोई आशा न देखी तब वह अपने पुत्र को शाही सेवा में छोड़कर भाद्राज्य लौट गया। उसी वर्ष अपने पिता की विद्यमानता में ही, बीकानेर का रायसिंह भी वादशाह की सेवा में चला गया था, जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है। अकवर के सबहवें राज्य-वर्ष (वि० सं० १६२०=ई० स० १४७१) में गुजरात में बड़ी अध्ययस्था फैल गई। उधर मेवाड़ के महाराणा प्रताप का आतंक भी बढ़ने लगा। अतपव ता० २० सफ़र हि० स० ६०० (वि० सं० १६२६ आवण विद ७=ई० स० १४७२ ता० २ जुलाई) को उस(अकबर)ने गुजरात विजय करने के लिए फ्रीज के साथ प्रस्थान किया। इस अवसर पर

भिता तो वह हुसेनकुत्ती बेग के हाथ अपने पद के सब चिद्ध बादशाह के पास भिजवाकर मक्का जाने के बहाने पंजाब की तरफ़ चला गया। बादशाह ने हुसेनकुली बेग की सेबाओं से प्रसन्न होकर उसे ख़ानेजहां का ख़िताब दिया।

श्रकबरनामें में भी श्रकबर के द वें राज्य-वर्ष (वि० सं० १६१६=ई० स० १४६३) में हुसेनकुलीख़ां-द्वारा जोधपुर पर चढ़ाई डोने श्रीर वहां पर मुग्लों का श्रिकार हो जाने का उक्केल हैं (वेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि० २, ५० ३०४)।

जोधपुर राज्य की स्थात में तीन बार शकबर की सेना की चढ़ाई होने पर जोधपुर श्रूटना लिखा है, परम्तु शकबरनामे में एक ही चढ़ाई होने का उक्केस है।

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की स्थातः जि॰ १, ए० ८४-८८।

रायसिंह भी मुगल सेना के साथ था। ता० १४ रवी उल्झब्बल (भाद्रपद यदि १=ता० २६ जुलाई) को अजमेर पहुंचने पर अकबर ने मीरमुहम्मद ख़ांनेकलां को तो कुछ फ़ीज के साथ आगे रवाना कर दिया और आप पीछे रहकर ता० ६ जमादिउल्झब्बल (आश्विन सुदि १० = ता० १७ सितंबर) को नागोर पहुंचा। मार्ग में ही उसे तीसरे शाहज़ादे के जन्म का ग्रुभ सम्वाद प्राप्त हुआ। अजमेर में शेख दानियाल के यहां शाहज़ादे का जन्म होने से, उसने उसका नाम भी दानियाल रक्खा। मेड़ता पहुंचने पर उसे झात हुआ कि सिरोही से मीरमुहम्मद खांनेकलां के पास मेल करने के लिए गये दुए दूतों में से एक ने उसपर धोखे से बार कर दिया, परन्तु सीमान्य से घाव गहरा न लगा था। जब बादशाह सिरोही पहुंचा तो १४० राजपूतों ने उसका सामना किया, परन्तु थे सब के सब मार्ग गये। विद्रोह की अग्नि को आरंभ में ही गोकना आवश्यक था। अतएव रायसिंह को अकबर ने जोवपुर देकर गुजरात की तरफ़ भेजा, ताकि राणा कीका (प्रतापसिंह) गुजरात के मार्ग को रोककर हानि न पहुंचा सके ।

<sup>(</sup>१) भीर मुहम्मद, शम्सुहीन मुहम्मद श्रत्काख़ां का ज्येष्ट आता था। वह हुमायूं तथा कामरां की सेवा में रहा था तथा श्रक्वर के राज्य-काल में उसकी काफ़ी पद-वृद्धि हुई। जब वह पंजाब का हाकिम था नो गरखरों के साथ के युद्ध में उसने बड़ी ख्याति पाई। श्रक्वर के ते/हवें राज्यवर्ष (वि० सं० १६२४=ई० स० १४६=) में उसे पंजाब से बुला जिया और सम्भज्ञ की जागीर दी गई। गुजरात की विजय के पश्चात् श्रक्वर ने उसे पट्टन का हाकिम नियुक्त किया, जहां वि० सं० १६३२ (हि० स० ६=३=ई० स० १४७४) में उसकी मृत्यु हो गई। वह एक वीर योद्धा होने के साथ ही बढ़ा श्रव्छा कवि भी था। श्रक्वर के समय में उसे पांच-हज़ारी मनसब ग्राप्त था।

<sup>(</sup>२) तबकात-इ-श्रकवरी—इितयदः, हिस्ट्री ऑव् इण्डियाः, जि० २, पृ० ३४०-१। श्रकवरनामा—वेवरिज-कृत श्रनुवादः, जि०२, पृ० १३८-४४ तथा जि० ३, पृ० ६-८। श्रजवदायूनीः, मुन्तख्षुत्तवारीख— लो-कृत श्रनुवादः, जि०२, पृ० १४३-४। अजरानदासः, मश्रासिरुल् उमराः, पृ० ३१४। मुंशी देशीप्रसादः, श्रकवरनामाः, पृ० ४७-८ (इस प्रन्थ में दियं हुए संवतीं श्रीर वेवरिज-कृत श्रकवरनामे के श्रनुवाद में लगभग एक वर्ष का श्रन्तर है)।

बादशाह (अकबर) ने गुजरात के श्रन्तिम सुस्रतःन मुजफ्फर-शाह (तीसरा) से गुजरात को फ़तह कर उसे मुग्रस साम्राज्य में मिला

रायसिंह की इनाहीम हुसेन मिर्जा पर चढ़ाई लिया था। कुछ ही समय बाद उधर मिर्ज़ा-बन्धुक्रों ने उपद्रव खड़ा किया। मालवे से जाकर इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ां ने बड़ोदा, मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ां ने

जोधपुर राज्य की ख्यात में वि॰ सं॰ १६२६ (ई॰ स॰ १४७२) में बादशाह-बारा रायसिंह को जोधपुर दिया जाना किसा है (जि॰ १, ए० ८८)।

जोधपुर पर रायसिंह का अधिकार कब तक रहा, यह फ्राश्सी तवारीख़ों से स्पष्ट नहीं होता। दयालदास की ख्यात में लिखा है कि वहां उसका तीन वर्ष तक अधिकार रहा और वहां रहते समय उसने ब्राह्मणों, चारणों, भाटीं आदि को बहुत से गांव दान में दिये (जि॰ २, पत्र ३०)। ख्यान में दिये हुए संवत् टीक न होने से समय के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता।

उक्न ( दयालदास की ) ख्यान में यह भी छिला है—'उदयसिंह (राव मालदेव का कुंवर) ने महाराजा रायसिंह से मिलकर कहा —''जोधपुर सदा आपके पास नहीं रहेगा। आप भाई हैं और बढ़े हैं तथा बादणाह आपका कहना मानता है। अपने पूर्वजों का बांधा हुआ जोधपुर का राज्य आभी तो अपना ही है, पर संभव है पीछे से बादणाह के खालसे में रह जाय और आगे हाथ से चला जाय।'' महाराजा ने जाना कि बात ठीक है; भतएव उसने बादणाह के पास आर्ज़ी भेजकर वि० सं० १६३६ (ई० स० १४८२) में जोधपुर का मनसब उदयसिंह के नाम करा उसको 'राजा' का ख़िताब दिला दिया ( जि० २, पत्र ३० ), परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में इस बात का कहीं उल्लेख महीं है। उस( महाराजा )के वि० सं० १६४४ माघ विद १ (ई० स० १४८८ ता० १ अनवरी) के ताम्रपत्र से पाया जाता है कि उसने चारण माला सादू को सरकार नागोर की पट्टी का गांव भदहरा सासण् में दिया था ( मृत्व ताम्रपत्र के फ़ोटो से )। इसमे स्पष्ट है कि रायसिंह का अधिकार नागोर और उसके आसपास तो बहुत वर्षों तक रहा था।

- (१) हबाहीम हुसेन मिर्ज़ा तैमूर के वंशज मुहम्मद मुलतान मिर्ज़ा का पुत्र और कामरां का दामाद था। अपने अन्य भाइयों के साथ जब वह विदोही हो गया तो हि॰ स॰ ६७४ (वि॰ सं॰ १६२४=ई॰ स॰ १४६७) में बादशाह अकबर के हुवम से सम्भल के किलो में कैद कर दिया गया; परन्तु कुछ ही दिनों बाद वह वहां से निकल भागा। वह हि॰ स॰ ६८१ (वि॰ सं॰ १६३० = ई॰ स॰ १४७३) में फिर शाही सेमा-द्वारा वन्दी बना लिया गया और मख्सुसख़ां-द्वारा मार ढाला गया।
  - (२) इब्राहीस हुसेन मिज़ी का बदा आई।

सुरत तथा शाह मिर्ज़ां ने चांपानेर पर अधिकार कर लिया। बादशाह ने बन तीनों पर श्रालग-अलग सेनाएं भेजीं। जब उसकी हुआ कि इब्राहीन इसेन मिर्ज़ा ने भड़ोच के क़िले में रुस्तमख़ां रूमी को मार डाला है और वह विद्रोह करने पर कटिवद्ध है, तब उसने आगे गई हुई फ़ौजों को वापस वला लिया और म्राप (बादशाह) सरनाल (तत्कालीन श्रहमदाबाद की सरकार के अन्तर्गत ) की श्रोर श्रमसर हुआ, अहां उसे हवाहीम हसेन मिर्ज़ा के होने का पता लगा था। शाही सेना के आक्रमण से इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा की फ़्रीज के पैर उखड़ गये श्रीर वह भाग गई । वहां से भागकर वह ईडर में महम्मद हुसेन मिर्ज़ा श्रौर शाह मिज़ों के पास पहुंचा, परन्त उनसे कहा सूनी हो जाने के कारण, बहु अपने भाई मसऊद को साथ लेकर जालौर होता हुआ नागोर पंचा। खानेकलां का पुत्र फर्रुखखां उन दिनों वहां का शासक था। इब्राहीम इसेन मिर्ज़ा ने उसे घेर लिया और निकट था कि नागोर पर उसका अधिकार हो जाता, परन्त ठीक समय पर रायसिंह को जोधपर में इसकी सुचना मिल गई. जिससे उसने नागोर की और फ्रीज लेकर प्रस्थान किया । इस अवसर पर मीरक कोलावी, मुहम्मद हुसेन शेख, राय राम (मालदेव का पुत्र) स्नादि कई स्रफ़सर भी उस(रायसिंह)के साध थे। इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा को जब उसके श्राने की खबर मिली तो बह घेरा उठाकर भाग गया । ता० ३ रमज्ञान (वि० सं० १६३० पौक सुदि ४ = ई० स० १५७३ ता० २= दिसम्बर ) सोमवार को रायसिंह नागोर पहुंचा, जहां फ़र्रुख़ख़ां भी उससे श्राकर मिल गया। श्रन्य सरदारों का इरादा तो इब्राद्दीम दुसेन मिर्ज़ा का पीछा करने का न था, परन्तु रायासिंह के ज़ोर देने पर उसका पीछा किया गया और कठौली नामक

<sup>(</sup>१) इबाहीम हुसेन मिज़ी का पांचवां भाई।

<sup>(</sup>२) शाही बाकसर, गुजरात में भड़ोच के किले का हाकिम।

<sup>(</sup>३) मसऊद को बाद में ग्वालियर के किले में कैंद कर दिया गया था, जहां इन्ह्र दिनों बाद उसकी मुख्यु हो गई।

स्थान में वह शाही सेना-हारा घेर लिया गया । वहां की लड़ाई में
मुगल सेना की स्थिति डावां-डोल हो ही रही थी, कि रायसिंह, जो
पीछे था, पहुंच गया, जिससे मिर्ज़ा भागकर पंजाब की तरफ़ खला
गया।

गुजरात के विद्रोहियों का दमन कर तथा मिज़ी श्रज़ीज़ कोक त्तारा को वहां का हाकिम नियुक्त कर बादशाह फ़तहपुर लौट गया, परन्तु उसके उधर प्रस्थान करते ही रायसिंह का बादशाह के साथ गुजरात की जाना मिज़ी को जब दौलताबाद में इस बात की सूचना

मिली तो वह भी गुजरात में चला आया और इक्षितयारल् मुल्क अशि खपद्रय-कारियों से मिल गया। बादशाह को जब इस उपद्रय का समाचार मिला तो हि० स० ६६१ ता० २४ रवीउल्आखिर (वि० सं० १६३० भाद्रपद बिद ११=ई०स०१४७३ ता० २३ अगस्त) रिवचार को उसने स्वयं फ़तहपुर से प्रस्थान किया और चार सौ कोस का लम्बा सफ्र, केवल ६ दिन में दि समात कर वह विद्रोहियों के सम्मुख जा पहुंचा। रायसिंह भी, जो गुजरात के निकट था, बादशाह की सेना से मिल गया। मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ा ने अपनी फ्रीज के साथ शाही सेना का मुक्तावला किया, परन्तु वह अधिक देर तक ठहर न सका और शाही सैनिकों द्वारा बन्दी कर लिया गया।

<sup>(</sup>१) भकवरनामा—वेवरिज-कृत मनुवाद; जि॰ ३, ए॰ १४-४१ । तथकात-इ-भकवरी—इिलियद् हिस्टी ऑव् इंडिया; जि॰ ४, पु॰ ३४४ । खदायूनी; मुन्तख़बु-सवारीख़—को-कृत भनुवाद; जि॰ २, ए॰ १४३-४ । बजरबदास; मधासिस्त् उमरा (हिन्दी); ए॰ ३४४ । मुंशी देवीनसाद; भकवरनामा; ए॰ ४२ ।

<sup>(</sup>२) यह शास्तुद्दीन मुहस्मद श्रत्काः का पुत्र श्रीर शक्वर का एक सरदार था । इसकी एक पुत्री का विवाह शाहजादे मुराद से हुआ था। जहांगीर के १२ वें राज्यवर्ष (वि० सं० १६८१=ई० स० १६२४) में इसकी श्रहमदाबाद (गुजरात) में शृत्यु हुई।

<sup>(</sup>३) यह अधीसीनियाका निवासी तथा गुजरातका एक अमीर था और इसी बुद में याही सैनिकों-द्वारा मार बाला गया।

रायसिंह ने इस युद्ध में बड़ी बीरता दिखलाई। बादशाह ने बन्दी मुहम्मद् हुसेन मिर्ज़ा को उस(रायासिंह) के सुपुर्द कर दिया, ताकि वह उसे हाथी पर विठाकर नगर में ले जाय। ठीक इसी समय इक्तियाक्लमुल्क ४००० सेना के साथ शाही सेना पर चढ़ श्राया। बादशाह ने भी युद्ध के नक़ारे बजवा दिये श्रीर रायासिंह तथा राजा भगवानदास के कहने से उसी समय मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ा कृत्ल करवा दिया गया ।

१६ वें राज्य वर्ष (वि० सं० १६३०=ई० स० १४७४) के आरंभ में जब बादशाह अजमेर में था, उसे चन्द्रसेन (मालदेव का पुत्र) के विद्रोही

बादशाह का रायालेंड को चन्द्रसेन पर भजना हो जाने का समाचार मिला। चन्द्रसेन ने उन दिनों सिवाना के गढ़ को, जिसे उसने श्रपना निवास स्थान बना लिया था और भी टढ कर लिया था।

बादशाह ने तत्काल रायसिंह को शाहकुकी खां महरम<sup>3</sup>, शिमाल खां<sup>8</sup>, केशोदास (मेड़ते के जयमल का पुत्र), जगतराय (धर्मचन्द का पुत्र) आदि सरदारों के साथ चन्द्रसेन को दंड देने के लिए भेजा। उस समय सोजत पर कहा<sup>3</sup> का श्रधिकार था, जो शाही सेना के पहुंचते ही

<sup>(</sup>१) भामेर के राजा भारमल कछवाहे का पुत्र । हि॰ स॰ १६८ (वि॰ सं॰ १६४६=ई॰ स॰ १४८६) के भारंभ में लाहीर में इसका देहांत हथा।

<sup>(</sup>२) व्यकवरनामा—थेवारीज कृत श्रातुवादः, जि॰ ३, प्र०४१-६२, ७३, ८१-२,

षाईने षकवरी (ब्लाकमैन-कृत घनुवाद; जि॰ १, एष्ट ४६३) में रायसिंह के हाथ से मुहम्मद हुसेन भिज़ी का मारा जाना लिखा है। मुंतख़बुत्तवारीख़ (को-कृत धनुवाद; जि॰ २, ए॰ १७२) में उसका रायसिंह के नौकरी-द्वारा मारा जाना जिखा है।

<sup>(</sup>३) श्रकबर का एक प्रसिद्ध पांच-हज़ारी मनसबदार । वि० सं० १६२७ (६० स० १६००) में इसका श्रागरे में देहांत हुआ।

<sup>(</sup>४) यह श्रकबर का गुन्नाम और शक्त-वाहक था । बाद में एक इज़ारी मनसबदार बना दिया गया। हि॰ स॰ १००१ (ई॰ स॰ १४६३) के पूर्व ही इसका बेहांत हो गया।

<sup>(</sup> २ ) जोधपुर के राव माखदेव का पौत्र और राम का पुत्र ।

सिरवारी (सिरवारी) को भाग गया। शाही सैनिकों ने जब उसका धीला करके बहु गढ़ भी जला दिया तो यह वहां से भागकर गोरम के पहाड़ों में चला गया। शाही सेना के यहां भी उसका पीछा करने पर, जब उस-(कल्लाने देखा कि अब बचना कठिन है, तो वह शाही अफ़सरों से मिल गया श्रीर उसने अपने भाई केशोदास को उनके साथ कर दिया। इस प्रकार जब चन्द्रसेन की शक्ति घट गई तो शाही सेता ने सिवाने की श्रोत प्रस्थान किया, जो उस समय चन्द्रसेन के सेवक रावल संख( मेघ )राज के अधिकार में था। चन्द्रसेन ने सजा देवीदास आदि को उसकी सहायता के लिए भेजा. परन्त रायसिंह के राजपतों ने गोपालटास की अध्यक्तता में उनपर आक्रमण कर उन्हें मार लिया। पराजित रावल अपने पुत्र को विजेताओं के पास भेज वहां से भाग गया। तब शाही सेना सिवाने के गढ़ पर पहुंची । चन्द्रसेन ने इस अवसर पर गढ़ के भीतर रहना उचित न समका और राठोड़ पत्ता पव मंहता पत्ता के ऋधिकार में गढ छोड़कर वह वहां से हट गया। शाही सेना ने गढ़ को घेर लिया, परन्त गढ़ के सुदृढ होने और शाही सेना कम होने के कारण जब गढ विजय न हो सका तो रायसिंह ने श्रजभेर में बादशाह के पास उपस्थित होकर द्याधिक सेना भेजने के लिए निवेदन किया । इसपर बादशाह ने तय्यवलां', सैय्यदवेग तोकवाई, सुमानकुली तुर्क खर्रम, अजमतुखां, शिवदास आदि श्राफ्रसरों को चन्द्रसेन पर भेजा, तो भी दो वर्ष तक सिवाने का गढ बिजय न हो सका। तय बादशाह ने रायसिंह अपि को पीछा बला लिया और उनके स्थान पर शहबाजलां को इस कार्य पर नियुक्त किया, जिसने

<sup>(</sup>१) मुहम्मद ताहिरख़ां भीर फ्ररासत का पुत्र।

<sup>(</sup>२) इसका छुठा पूर्वज हाजी जमाल, मुलतान के शेख बहाउद्दीन ज़करिया का शिष्य था । शहबाज्यां का प्रारम्भिक-जीवन बढ़ी सादगी में बीता था, परन्तु बाद में अकबर इसकी सेवाओं से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने इसे अपना अमीर तक बना लिया । हि॰ स॰ ६६२ (वि॰ सं॰ १६४१=ई॰ स॰ १४८४) में बादशाह ने इसे बंगाल का शासक नियुक्त किया । ७० वर्ष की अवस्था में हि॰ स॰ १००८ (वि॰ सं॰ १६४६=ई॰ स॰ १४६६) में इसकी मृत्यु हुई ।

# कुछ ही दिलों में उक्त गढ़ को जीत लिया।

२१ वें राज्य-वर्ष (वि० सं० १६३३=ई० स० १४७६) के आरम्भ में जब बादशाह को ख़बर मिली कि जालोर का ताजलां एवं सिगेही का बादशाह का रावसिंह को सुरतास देवड़ा विद्रोहियों (रासा प्रताप) के साथ देवड़ा द्वरतास पर भेजना मिलकर उपद्रव कर रहे हैं, तो उसने रायसिंह,

(१) शकवरनामा-नेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ ३, ४० ११३-४, १४४, ३६७-८ । सुम्पी देवीप्रसाद; शकवरनामा; ४० ४१-६१, ६४-७४ । उमराप्-हनूत; ४० २१३ । अजरत्नदास; मद्यासिक्ज् उमरा (हिन्दी); ४८ ३४४-६।

क्षोधपुर राज्य की ख्यात में भी वि० सं० १६३२ (ई० स० १५७४) में चन्द्रसेन का शहबाज़ज़ां को सिवाने का गढ़ सींपना जिखा है (जि० १, ए० १०)।

सिवाना छूटने पर राव चंद्रसेन पिपलूंद के पहादों में चला गया, तो भी शाही सेना बराबर उसका पीछा करती रही। तब वह सिरोही इलाक़े में चला गया, जहां बहु लगभग केंद्र वर्ष तक रहा। जब उसे वहां भी शाही सेना पहुंचने का सम्बाद मिला, तब वह इंगरपुर में अपने बहनोई आसकरणा के यहां जा रहा। इतने में शाही सेना डूंगरपुर इलाक़े के निकटवर्ती मेवाद प्रदेश में पहुंच गई, तो वह वहां से बौसवादे में पहुंचा। कुछ दिनों घहां रहने के उपरान्त वह महाराणा प्रतापसिंह के अधीनस्थ भोमट प्रदेश में जाकर रहा, जहां एक वर्ष से आधिक समय तक वह टहरा। फिर मारवाद में आकर वह सिचियामी की गाळ में रहने लगा, जहां वि० सं० १६३७ माम सुदि ७ (ई० स० १४६९ ता० १९ जनवरी) को उसका देहांत हुआ।

सिंदायच दयालदास, बीकानेर राज्य की ख्यात में छिखता है कि पीछे से जालोर ? की तरफ से होता हुआ जोधपुर का राज चंद्रसेन ध्यपने राजपूतों के साथ मारवाद में भाया । पिपलाणा के पास उसका महाराजा रायसिंह के भाई रामसिंह से युद्ध हुआ, जिसमें वह (चंद्रसेन) भाग गया । उसका नकारा रामसिंह के द्वाथ छगा ( जिल्द २, पत्र ३० ) । इस युद्ध का जोधपुर राज्य की ख्यात में कुछ भी उक्केख नहीं है, परंतु यह नक्जारा (जोड़ी) बीकानेर राज्य में ध्यब तक सुरचित है। नक्जारे की जोड़ी तांबे की कुंडी पर चमड़े से मदी हुई है और उसपर निम्नाविषित लेख है—

> राव चंदसेन राठोडाऊ नर राव चंदसेन राठोडाऊ

तरस्तां, सैय्यद हाशिम बारहा आदि को उनपर भेजा। शाही सेना के जालोर पहुंचते ही, ताजलां ने अधीनता स्वीकार कर ली। किर वे लोग सिरोही की ओर अपसर हुए। सुरताण ने भी इस जावसर पर मेल करना ही उचित समभा, अतपन वह भी रायसिंह के पास उपस्थित हो गया और ताजलां के साथ बादशह की सेना में चला गया। ताजलां तो बादशह की आवानुसार पट्टन (गुजरात) में गया और रायसिंह तथा सैय्यद हाशिम नाडोल में ठहर गये, जहां के निद्रोक्षिय का दमन कर उन्होंने मेनाइ के राखा के राज्य से उधर आने आने के मार्ग बन्द कर दिये।

कुछ दिनों पश्चात् सुरताण बादशाह की आहा के बिना ही अपने देश खला गया, जिससे बादशाह ने रायसिंह तथा सैन्यद हाशिम आदि को पुनः उसपर भेजा। गढ़ को घरने के उपरान्त, रायसिंह ने बीकानेर से अपने परिवार को बुलाने के लिए मनुष्य भेजे। सुरताण ने मौका देखकर रायसिंह के आते हुए परिवार के लोगों पर आक्रमण कर दिया, परन्तु रायमल के साथ के राठोड़ों ने उस(सुरताण) को भगा दिया तो वह (सुरताण) आबू में जा रहा। शाही सेना-द्वारा वहां भी पीछा होने पर उसने आबू का किला रायसिंह के सुपुर्द कर दिया। इसकी सूचना बादशाह के पास ता० १६ अस्फन्दारमज़ (वि० सं० १६३३ फालगुन सुदि १०=ई० स० १४७७ ता० २७ फ़रवरी) को पहुंची। बाद में योग्य व्यक्तियों को आबू के गढ़ की व्यवस्था के लिए छोड़कर, रायसिंह सुरताण को

<sup>(</sup>१) शाह मुहन्मद सैकुल्मुस्क की बाहिन का पुत्र । पहले यह बैरामख़ां की सेवा में था । अकदर के समय में इसे पांच हज़ारी मनसब मिला । हि॰ स॰ ६६२ (वि॰ सं॰ १६४१=ई॰ स॰ १४८४) में मासुमझां ने इसे मार बाला ।

<sup>(</sup>२) सैरयद महमूद्द्रां, कुन्डजीवाज का पुत्र । ब्रह्मदाबाद के निकट सर-किच (सरखेज ) के युद्ध में मारा गया ।

<sup>(</sup>१) फ्रारसी सवारीख़ों में नादोत जिसा है, परम्तु यह स्थस नाडोज दोना काहिये, जो ब्राजकस जोधपुर शज्य के गोहवाद ज़िसे में है।

साथ लेकर बादशाह के पास चला गया'।

झकबर के २४ वें राज्य वर्ष के झिन्तम दिनों (वि० सं० १६३७= ई० स० १४८१) में उसके सीतेले भाई हकीम भिर्ज़ा (मिर्ज़ा मुहम्मद

रायसिंह का कानुत

इकीम) ने, जो काबुल का शासक था, अपने बड़े भाई से विरोधकर भारतवर्ष की तरफ भी पैर बढ़ाये। उन दिनों मुहम्मद यूसुफ़ख़ां सिन्धु

के निकटयतीं प्रदेश पर नियुक्त था, परन्तु उसका प्रबन्ध टीक न होने के कारण बादशाह ने उसे हटाकर कुंवर मानसिंह को उसके स्थान पर भेजा । स्यालकोट से चलकर जब मानसिंह रावलिएंडी पहुंचा तो उसे पता लगा कि हकीम मिर्ज़ा का एक सेनापित शादमान ससैन्य सिन्धु के तट तक आ गया है। मानसिंह ने शीधता से पहुंचकर उसका अवरोध किया । तब शादमान धायल होकर माग गया और उसकी मृत्यु हो गई। अकबर को जब यह समाचार मिला तो उसने उसी समय मान लिया कि युद्ध की यहीं हितशी नहीं हुई है और रायसिंह, जगन्नाथ, राजा गोगाल प

निज़ामुद्दीन की 'तवकात-इ-शकवरी' और बदायूनी की 'मुंतख़बुत्तवारीख़' में इस घटना का उल्लेख नहीं है।

<sup>(</sup>१) अकबरनामा—बेविरिज-कृत अनुवादः जि॰ ३, पृ॰ २६६-७, २७८-१। उमरा-प्-इन्दः पृ॰ २१३-४। अजस्त्वदासः मञ्चासिरुज उमरा (हिन्दी); पृ॰ १४९-७। मुंशी देवीप्रसादः अकबरनामाः पृ॰ ८४-७।

<sup>(</sup>२) हुमायूं का पुत्र और श्वकबर का सौतेला आई। ता॰ १४ जुमाविउत्-भव्वल हि॰ स॰ ६६१ (वि॰ सं॰ १६११ ज्येष्ठ चित् १ = ई॰ स॰ १४४४ ता॰ १८ ध्येत) को इसका कानुल में जन्म हुआ था और श्वकबर के ३० वें राज्य वर्ष में ता॰ १६ श्रमरदाद (वि॰ सं॰ १६४२ आवया सुदि ३=ई॰ स॰ १४८४ ता॰ २६ जुलाई) को वहीं इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>३) बामेर के राजा भगवानदास कछवाहे का पुत्र।

<sup>(</sup> ४ ) राजा भारमञ्ज का पुत्र । जहांगीर के समय में इसे पांच हज़ारी मनसब प्राप्त था ।

<sup>(</sup>४) जरूबर का दो हुआरी मनसबतार ।

आदि को फ़ौज के साथ आगे रवाना किया एवं सिन्धु-प्रदेश पर नियुक्त मानसिंह को खबर भेजी कि भिज़ा हकीम यदि नदी पार करने के लिए बढ़े तो उसे रोका न जाय तथा युद्ध टाला जाय। ता० १४ बहमन (हि० स॰ ६८८ ता० १७ जिलहिज्ज=वि० सं० १६३७ फाल्ग्रन विव ३=ई० स० १४८१ ता० २३ जनवरी) को जब बादशाह को मिर्ज़ा के पंजाब पहुंचने का समाचार मिला, तो राजधानी का समुचित प्रबन्ध कर हि० स० ६८६ ता० २ मुहरम ( वि० सं० १६३७ फाल्गुन सुदि ३=ई० स० १४=१ ता० ६ फरवरी ) सोमबार को उसने स्वयं पंजाब की ओर प्रस्थान किया। मिर्ज़ा को बादशाह के आगमन की सूचना मिलते ही, वह वहां से अपनी फ्रीज लेकर भाग गया । बादशाह ने योग्य व्यक्तियों को उसे समकाने के लिए भेजा, परन्तु जब उसने उनके कथन पर कुछ ध्यान न दिया तो ता० ११ तीर (हि॰ स॰ ६८६ ता॰ २१ जमादिउल्श्रव्यल=वि॰ सं॰ १६३८ प्रथम श्रावण षदि ७=ई० स० १४=१ ता० २३ जुन) को उसने शाहजादे मुराद की मानसिंह, रायसिंह आदि के साथ मिर्ज़ा को समभाने के लिए और यदि इस कार्य में सफलता न मिले तो उसे परास्त करने के लिए भेजा। मिर्जा ने बादशाह की श्रधीनता स्वीकार करने के बजाय शाही सेना का मुक्का-बला करना आरम्भ किया, परन्तु ता०२० श्रमरदाद (वि० सं०१६३८ द्वितीय श्रावण सुदि ३=ई० स० १४=१ ता० २ अगस्त) बुधवार को उसे हारकर भागना पड़ा। ता० २६ श्रमरदाद (वि० सं० १६३= द्वितीय श्रावण सुदि १२= ई० स० १४=१ ता० ११ अगस्त) को बादशाह भी काबुल के किले में पहुंच गया । इकीम मिर्ज़ा के गत अपराधों को समाकर उसने कावल का श्रविकार फिर उस ( मिर्ज़ा ) को सींप दिया और स्वयं भारतवर्ष को सीट श्राया । ता० २६ श्राबान (हि० स० ६८६ ता० १३ शब्बाल=वि० सं० १६३८ मार्गशीर्ष वदि १=ई० स० १४८१ ता० ११ नवम्बर) को बादशाह सरिहन्द पहुंचा, जहां से रायसिंह तथा भगवानदास' श्रादि पंजाब में रहे

<sup>(</sup>१) कञ्चवाहा, आमेर के स्वामी राजा भारमज का पुत्र। इसे धक्यर के समय में 'समीक्ष्युतमरा' का क्षिताब शास था।

हुए सरदार अपने अपने ठिकानों को लौट गये ।

महाराणा उदयसिंह ने श्रपने उथेष्ठ कुंवर प्रतापसिंह को अपना उत्तराधिकारी न बनाकर श्रपनी प्रीतिपात्र राखी भटियाणी से उत्पन्न छोटे

कुंबर जगमाल को अपना युवराज बनाया था, परंतु

रायसिंह का राव सुरताय से आभी सिरोही लेगा

यह बात मेवाड़ की प्रचलित प्रथा के विरुद्ध होने से महाराणा उदयसिंह की मृत्य होने पर सरदारों

धादि ने उस् ( उदयसिंह ) के ज्येष्ठ कंवर प्रतापसिंह को मेवाड़ का महा-राणा बनाया। इससे जगमाल अप्रसन्न होकर बादशाह की सेवा में जा रहा। इधर सुरताण (सिरोही के स्वामी) का सारा राज-कार्य बीजा देवड़ा के हाथ में था, जिसको कुछ दिनों बाद उसने निकाल दिया। तब वह अपनी बसी ( ठिकाना ) में जा रहा। इसी अवसर पर रायसिंह बादशाह की तरफ़ से सोएउ को जाता था। मार्ग में सिरोही के राव सुरताण ने उसकी खुब खातिरदारी की। देवड़ा बीजा ने भी रायसिंह के पास पहुंचकर उसको कई प्रकार से लालच दिखलाया, परन्तु उसने उसकी बात न मानी। राव सुरताण से बात कर रायसिंह ने सिरोही का आधा राज्य बादशाह का रक्खा और आधा राय का तथा बीजा को सिरोही के इलाक़े से निकाल दिया। बादशाह के पास जब इसकी खबर रायसिंह ने पढुंचाई तब उसने सिरोही राज्य का आधा हिस्सा राणा उत्यसिंह के पुत्र जगमाल को दे दिया। बीजा देवड़ा भी बादशाह की सेत्रा में गया हुआ। था, पर उसकी कुछ सुनवाई न हुई तब वह भी जगमाल के साथ सिरोही चला गया। राव सुरताण ने आधा राज्य जगमाल के सुपुर्द तो कर दिया पर धीरे-धीरे उनमें वैमनस्य बढ़ता गया, जिससे जगमाल को पुनः बादशाह की सेवा में जाना पड़ा । इसबार बादशाह ने उसके साथ चन्द्रसेन के पुत्र रायसिंह आदि को कर दिया। इसपर

<sup>(</sup>१) व्यक्तवरमामा-विवरिज-कृत व्यनुवादः, जि०३; ए० ४२६-४, ४०८, ४१८, ४४२, ४४६ । उमराप् इमृदः, ए० २१४ । अजरत्नदासः, अवासिक्क् उमरा (दिम्दी), ए० ३४७-८ । द्वांशी देवीयसादः, शक्तवरमामा, ए० ११८-२१ ।

राध सुरताण सिरोही छोड़कर पहाड़ों में चला गया। जगमाल ने सेना के कई भाग कर अलग-अलग रास्तों से सुरताण पर भेजे, पर धि० सं० १६४० कार्तिक सुदि ११ (ई० स० १४=३ ता० १७ अक्टोबर) को जब इताणी के रणसेत्र में जगमाल आदि थे, सुरताण उनपर आ टूटा और वे मारे गयें।

श्रकवर के ३० वें राज्य वर्ष (वि० सं० १६४२=ई० स० १४८४) में जब बल्चिस्तान के निवासियों के विद्रोही हो जाने का समाचार मिला तो

रायसिंह नः बल्हिययों पर भेजा जाना बादशाह ने उनका दमन करने के लिए इस्माईल-कुलीख़ां को रायासिंह, अनुलक्षासिम तमकिन (नम-किन) आदि सहित भेजा। शाही सेना के पहुंचने

पर पहले तो बल्चिस्तान के जागीरदारों ने अधीनता स्वीकार न की. परन्तु पीछे से पाज़ीख़ां, बहादुरख़ां, नसरत ख़ां आदि वहां के सब सरदार रायिसंह तथा इस्माईल कुलीख़ां आदि के साथ बादशाह की सेवा में उपस्थित हो गये और उनकी प्रार्थना के अनुसार उनकी जागीरें पुनः उन्हें सौंप दी गईं ।

<sup>(</sup>१) मुंहणोत नैयासी की ख्यात; जि॰ १, ए॰ १३१-३।

<sup>(</sup>२) ख़ानजहां हुसेनकुलीख़ां का भाई। अकबर की अनेकां चढ़ाइयों में यह शाही सेना का अध्यक्ष था। ४२ वें राज्य वर्ष (वि० सं० १६४४=ई० स० १४६७) में बादशाह ने इसे चार इज़ार का मनसब दिया था।

<sup>(</sup>३) यह पहले काबुल के मिर्ज़ा मुहम्मद हकीम की सेवा में था। अकबर की सेवा में प्रविष्ट होने पर पंजाब में भिरह तथा खुशाब इसकी जागीर में मिले। जहांगीर के राज्यकाल में इसे तीन हज़ारी मनसब प्राप्त हुआ।

<sup>(</sup>४) अकवरनामा—वेवरिज-कृत अनुवाद; जि॰ ३, ए॰ ७१६-३१। तथकात-इ अकवरी—इिलयद; हिस्ट्री ऑव् इंडिया; जि॰ ४, ए॰ ४४०-४३। बदा- यूनी; मुन्तख़हुत्तवारीख़ — को कृत अनुवाद; जि॰ २, प॰ ३६०-६४ ( इसमें रायसिंह के स्थान पर रायसिंह दरवारी लिखा है, जो ठीक नहीं है)। झजरस्नदास; मझासिरुल् असरा (हिन्दी); ए॰ १४८।

चि० सं० १६४३ (ई० स० १४६६) में बादशाह ने जब शासन-रायमिंह की लाहीर में नियुक्ति भगवानदास के साथ लाहीर में नियत किया।

सन् जल्स ३२ (वि० सं० १६४४ = ई० स० १४८७) में क्रा समलां ने , जिसे बादशाह ने काश्मीर विजय करने के लिए भेजा था, उस प्रदेश को अधीनकर बहां के बिद्रोहियों को बाना श्रंग का काम आना वंड दे, बादशाह का अधिकार पीछा स्थापित किया, परन्तु पीछे से अब वह स्वयं वहां के निवा-

सियों पर अत्याचार करने लगा तो फिर अशान्ति का सूत्रपात हुआ। इसलिए विद्रोहियों का दमन करने में क्रासिमखां को फिर व्यस्त होना पड़ा।
शाही सेना की विद्रोहियों के द्वारा जिस समय वड़ी सित ो रही थी उस
समय रायसिंह के काका श्रंग (भूकरकावालों का पूर्वज) ने धीरोचित साहस
पवं निर्भाकता का परिचय दिया और अपने चालीस राजपूतों सहित विद्रोहियों
का सामना करता हुआ मारा गया। वास्तव में उसी की अद्भुत बीरता के
कारण शाही सेना को दूसरे दिन विजय मात हुई। बाद में अकबर का
भेजा हुआ यूसुफ़ हां वहां पहुंच गया, जिसने सारा प्रवन्ध अपने हाथ
में लेकर कासिमखां को दरवार में भेज दिया"।

<sup>(</sup>१) श्रकवरनामा-वेधरिज-कृत श्रनुवादः जि० ३, पू० ७७६।

<sup>(</sup>२) भीर बहुर चम्मनाराय (१) खुरासान, भिर्ज़ा दोस्त की भिर्मिनी का पुत्र । स्रक्ष्यर ने तक्त पर बैठने के बाद इसे तीन हज़ारी मनसबदार बनाया था ।

<sup>(</sup>६) मीर श्रहमद इ-रजवी का पुत्र । श्रकबर ने श्रपने ३०वें राज्यवर्ष में इसे ढाई इज़ारी मनसब दिया था । हि॰ स॰ १०१० (वि॰ सं॰ १६४=ई॰ स॰ १६०१) में जाजनापुर में इसका देहान्त हुआ।

<sup>(</sup>४) शकबरनामा— बेवरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ ३, १० ७१६-८ । सुंशी देवीप्रसाद; शकबरनामा; १० १७२।

अबुलफ़ज़ल तथा मुंशी देवीप्रसाद ने श्रीरंग (श्रंग) को रायसिंह का चलेरा भाई लिखा है जो टीक नहीं है। वह राव कल्यायामल का माई और महाराजा रायसिंह का काका था, जैसा कि उत्पर निका गया है।

वि० सं० १६४४ फाल्गुन चिंद ६ (ई० स० १४८६ ता० ३० जनवरी) बृहस्पतिवार को बीकानेर के वर्तमान रायसिंह का नया किला किलो का स्त्रपात हुआ। फाल्गुन सुदि १२ (ई० स० १४८६ ता० १७ फ्रक्करी) सोमवार को नींव रक्की जाकर वि० सं० १६४० मात्र सुदि ६ (ई० स० १४६४ ता० १७ जनवरी) बृहस्पतिवार को गढ़ सम्पूर्ण हुआ। । यह काम मन्त्री कमिचन्द्र के निरीक्षण में हुआ।

### ( १ ) बीकानेर के राजा रायसिंह की प्रशस्ति —

अथ संवत्सेरेऽिस्मन्नपितिविक्तमादित्यराज्यात् संवत् १६४५ वर्षे शाके १५१० प्रवर्त्तमाने महामहप्रदायिनि फाल्गुने मासे कृष्णपद्धे नवस्यां तिथौ बृहस्पितवासरे अनुराधानद्धत्रं व्याधातयोगे श्रीदुर्गस्य प्रथमं सूत्रपातः कृतः ॥ ततो दशमी १० शुक्रवारे ज्येष्ठानंतरं मूलनद्धत्रे दिनमुक्तघिटका २३ । ४४ उपि दुर्गस्य खातः कृतः ॥ अथ संवत् १६४५ वर्षे फाल्गुनसुदि १२ द्वादस्यां सामे पुष्यनद्धत्रे शोभननाम्नि योगे दुर्गस्य शिलान्यासः कृतः ॥ अथ संवत् १६५० वर्षे माधमासे शुक्लपद्धे षष्ठ्यां गुरो रवित्तनद्धत्रे साध्यनाम्नि योगे महाराजाधिराजमहाराज श्री श्री श्री २ रायसिंहेन दुर्गप्रतालीसंपूर्णीकारिता सा च सुचिरस्थायिनी मवतु ॥

(जनंत ऑव् दि एशियाटिक सौसाइटी ऑव् बंगाल; न्यू सीरीज़ १६, ई० स॰ १६२०, पृ० २७६)।

ह्याक्षदास की स्थात में शयसिंह का बुरहानपुर से अपने मन्त्री कर्मचन्द्र को शढ़ बनवाने के लिए आज़ा देना लिखा है। जि॰ २, ए॰ ३०)। उक्र पुस्तक में गढ़ के निर्माण करने का समय वि॰ सं॰ १६४४ वैशाख सुदि ३ से वि॰ सं॰ १६४० तक दिया है। हायसिंह की प्रशस्ति के अनुसार वि॰ सं॰ १६४४ (ई॰ स॰ १४८६) के फाल्युन मास में गढ़ का शिलान्यास हुआ, जो अधिक विश्वसनीय है।

राव बीका का बनवाया हुआ गढ़ शहर के भीतर होने से रायसिंह ने शहर से बाहर एक विशाल और सुद्ध दुर्ग बनवाया (इसके विरतृत हाल के छिए देखी ऊपर पु. ७४-७६)।

वि० सं० १६४६-४७ (ई० स० १४६०) में रायसिंह बादशाह से आहा लेकर बीकानेर गया । इसके कुछ ही दिनों बाद (सन् जुलूस ३६ में )

रायासिंह के भाई भामरा का विद्रोद्दी होना रायसिंह का भाई अमरा (अमरसिंह) बादशाह का विरोधी हो गया। भिंभर के जागीरदार हमज़ा ने जब उसे उपयुक्त दंड दिया, तो एक दिन

अवसर पाकर उसका पुत्र केशोदास बदला लेने के लिए, हमज़ा के पुत्र के धो ने में करमबेग' को मारकर अपने लाथियों सहित निकल भागा । इसकी सूचना मिलते ही चतुर मनुष्य उस(केशोदास) के पीछे भेजे गये । देपालपुर तथा कनूला के बीच में नौशहरा नामक स्थान में उन्होंने बिद्रोहियों को धेर लिया। इस अवसर पर रायमिंह के कुछ राजपृत पवं खानखाना के आदमी भी पीछा करनेवालों से मिल गये। फलस्चरूप केशोदास अपने पांच सहायकों सहित मारा गया और शेष तीन केंद्र कर लिये गये ।

#### (१) शेरवेग का पुत्र ।

द्यालदास की क्यात (जि॰ २, प्ट॰ ३३) और कसान पाउलेट के 'गैज़ेटियर कॉब् दि बीकानेर स्टेट' (पू॰ २८, टिप्पण् ) में लिखा है कि धमरस्थिह ने धरबख़ां को मारा। इसपर धरबख़ों के साथी शाही धफ़सर ने धमरसिंह को मार ढाला। तब धमरसिंह का पुत्र केशबदास उसका बदला छेने के लिए तैयार हुआ और उसने एक हााही धफ़सर को मार ढाला।

<sup>(</sup>२) बैरामख़ां का पुत्र मिज़ी अञ्दुर्रहीम ख़ानख़ाना । इसका जन्म हि॰ स॰ ६६४ ता॰ १४ सफ़र (वि॰ सं॰ १६१३ माघ वदि १ = ई॰ स॰ १४४६ ता॰ १७ दिसम्बर) को जाहौर में हुमा था और अकबर तथा जहांगीर की अधिकांश बढ़ी अबहुर्यों में इसने सेना का संचालन किया था । जहांगीर के २१ वें राज्यवर्ष (वि॰ सं॰ १६८३ = ई॰ स॰ १६२७) में इसका देहांत हुमा।

<sup>(</sup>३) धकत्रस्तामा—बेवरिज-कृत धनुनादः जि॰ ३, ए॰ ६० ६ । द्याखदास की ज्यात (जि॰ २, ए॰ ३०-३) में भी धमरा के विद्रोदी हो जाने तथा बाद में आही सेना-द्वारा युद्ध में मारे जाने का उद्वेख हैं।

बादशाह ने पहले खानखाना को कन्यहार विजय करने के लिए नियुक्त किया था, परन्तु जब दरबारियों ने ठठ्ठा के वैभव का उल्लेख

रायसिंह का स्नानस्नाना की सहायतार्थ भेजा जाना किया तो बादशाह ने उसे उधर भेज दिया। खान-खाना ने सर्वप्रथम लाखी पर अधिकार करके शेवां के गढ़ पर आक्रमण किया। ठठ्टा के स्वामी

जानीबेग' ने भी उसका सामना करने का आयोजन किया और अपनी रत्ता के लिए नसीरपूर के दर्रे के निकट एक गढ़ बना लिया। इसी अवसर पर रायसिंह का पुत्र दलपत श्रीर जैसलमेर का रावल भीम भी अमरकोट के रास्ते से होते हुए खानखना से जा मिले। वे अमरकोट को विजयकर वहां के स्वामी को भी श्रापने साथ लेते गये। जानी वेग ने जल भौर स्थल दोनों मार्ग से शाही सेना पर आक्रमण किया परंतु अंत में उसकी पराजय हुई तथा उसे अपने बनाये हुए गढ़ में शरण लेनी पड़ी शाही सेना ने ता० ६ ब्राजर इलाही सन् ३६ (हि० स०१००० ता० १४ सफ़र=वि० सं० १६४८ पौष सुदि १ = ई० स० १४६१ ता० २१ नवम्बर) को उस स्थान पर भी आक्रमण किया। पर जानीवेग सतर्कता के साथ युद्ध टालता हुन्ना वर्षा ऋत के आगमन की बाट देखने लगा जब कि उसे शाही सेना का सामना करने में इर प्रकार से सुविधा होने की संभावना थी। इधर शाही सेना की शक्ति दिन पर दिन चीख होने लगी, जिससे जान वाना को बादशाह के पास से सहायता मंगवानी पड़ी। इसपर बादशाह ने धन, जन तथा अन्य युद्ध की सामग्री के अतिरिक्त ता० २१ आजर (हि॰ स॰ १००० ता० २६ सफ़र = वि० सं० १६४= पौप वदि १३ = ई० स० १४६१ ता० ३ दिसंबर) को अपने

<sup>(</sup>१) मिज़ां जानी बेग तर्खान यह अपने दादा मिज़ां मुहस्मद बाक़ी की मृत्यु पर हि॰ स॰ ६६३ (वि॰ सं॰ १६४९=ई॰ स॰ १४८४) में सिन्ध के अवशेष भाग का स्वामी हुआ। इसकी एक पुत्री का विवाह ख़ानख़ाना (अब्दुर्रहीम) ने अपने पुत्र के साथ किया। बाद में इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। हि॰ स॰ १००६ (वि॰ सं॰ १६४६ = ई॰ स॰ १४४६) में बुरहानपुर में इसकी मृत्यु होने पर ठहा की आगित इसके पुत्र मिज़ां गाजी को दी गई।

चार इज़ारी मनसबदार रायसिंह को उस(खानखाना)की सहायता के लिए भेजा ।

रायसिंह की एक पुत्री का विवाह बान्धोगढ़ (रीवां) के रामचन्द्र बंधेला के पुत्र बीरभद्र से हुआ था। जब रामचन्द्र की मृत्यु हो गई तो बादशाह ने उसके पुत्र वीरभद्र को ऋपना राज्य

रायसिंह के जामाना बारभद्र की मृथ्यु बह पालकी से नीचे गिर पड़ा श्रीर कुछ समय बाद

खुर्जी परंचने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गये। जब बादशाह के पास यह दुःखद समाचार परंचा तो ता० १२ अमग्दाद सन् जलस ३८ (हि० स० १००१ ता० ४ ज़ीकाद = वि० सं० १६४० आपण सुदि == ई० स० १४६३ ता० २४ जुलाई। को उसने रायसिंह के पास जाकर हार्दिक शोक प्रकट किया। बीरभद्र की राणी सती होना चाहती थी, पग्नतु बादशाह ने उसके बच्चों की बार्यावस्या के काग्ण उसे ऐसा करते से रोक दिया<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) तबकात-इ-मक्षरी—इितयदः हिस्ट्री भाव इंडियाः जि०४, प्र०४६२। बदायूनीः मुंतख्रुत्तवारीख्र —लो-इत मनुवादः जि०२, प्र०३६२।

इससे स्पष्ट है कि श्रकशर के ३७ वें राज्य-वर्ष से पूर्व कियी समय रायसिंह को चार हज़ारी मनसब प्राप्त हो गथा था, पर इसका ठीक-ठीक समय फ़ारसी तवारीख़ों से निश्चित नहीं होता । दयालदास ने वि० सं० १६३४ (ई० स० १४७७) में रायसिंह को बादशाह की तरफ़ से ४००० का मनसब ४२ प्रगने एवं राजा का ख़िताब मिलना ब्रिखा है (जि० २, पत्र २४ )।

<sup>(</sup>२) ग्रक्षवरनामा—वेवरिज कृत भनुवादः, जि०३, ए०६१६, ६२४, ६२४। सबकात इ. श्रकवरी— इलियटः, हिस्ट्री श्रॉव् इंडियाः, जि०४, ए०४६१-२। बदायूनीः, मुंतख्बुत्तवारीख् — लो-कृत श्रनुवादः, जि०२, ए०३६२। वजरबदासः, मश्रासिरुल् उमरा (हिन्दी); ए०३४८।

<sup>(</sup>३) शकवरनामा-विषरिज-कृत अनुवाद; जि॰ ३, ए० ६८१। मुंशी देवीप्रसाद; शकवरनामा; ए० २१४-६। उमराए इन्दू; ए० २१४। व्रजरबदास; मश्रासिरुक् ठमरा (हिन्दी); ए० ३१८-६।

वि० सं० १६४० (ई० स० १४६३) में शेख फ़ैज़ी , मीर मुहम्मद अमीन आदि दक्षिण की तरफ़ गये हुए अफ़सर वापस लोटे। बुरहातु-

रायसिंह का दक्षिण में जाना त्मुलक को कई अवसर पर शाही सहायता तथा सम्मान प्राप्त हो चुका था, परन्तु उन दिनों उसने प्रचुर मात्रा में शाही सेवा में नज़राना न भेजा। इस

अवहा का दंड देने के लिए बादशाह की इच्छा स्वयं श्रागरे जाकर बसपर फ़ौज भेजने की थी, परन्तु वहां रसद श्रादि की मंहगाई होने के कारण, उसने विवश होकर ता० २४ मेहर (हि० स० १००२ ता० २२ मुहर्रम = वि० सं० १६४० कार्तिक विद ६ = ई० स० १४६३ ता० = अक्टोबर) को शाहज़ादे सुलतान दानियाल को ७०००० सवारों के साथ उसके विरुद्ध भेजा। इस अवसर पर रायसिंह, खानखाना आदि भी उसके साथ थे तथा शाहज़ादे मुराद को भी दिल्ला की श्रोर श्राग्रसर होने का

<sup>(</sup>१) नागोर के शेख मुबारक का पुत्र तथा शेख अबुलफ्रज़ल का ब्येष्ठ आता। इसका पूरा नाम अबुलफ्रेज़ भा और हि॰ स॰ १४४ ता० १ शाबान (वि॰ सं॰ १६०४ आखिन सुदि २ = ई॰ स॰ १४४७ ता॰ १६ सितम्बर) को इसका जन्म हुआ था। यह इतिहास, वेदान्त और हि॰मत आदि का प्रकांड पंडित होने के अतिरिक्त उच्च कोटि का किवि भी था। यह सबसे पहला मुसलमान था, जिसने हिन्दी साहित्य एवं विज्ञान का अध्ययन किया। कई संस्कृत पुस्तकों के अतिरिक्त इसने 'लीलावती' एवं बीजगयित का भी अनुवाद किया था। आगरे में हि॰ स॰ १००४ ता॰ १० सफ्रर (वि० सं॰ १६४२ आधिन सुदि १२ = ई॰ स॰ १४६४ ता॰ १ अक्टोबर) को इसकी सुखु हुई।

<sup>(</sup>२) अहमदनगर का शासक।

<sup>(</sup>३) श्रकबर का तीसरा पुत्र । श्रत्यधिक सदिरा सेवन के कारण बुरहानपुर में हि॰ स॰ १०१३ ता॰ १ जिलहिज (वि॰ सं॰ १६६२ वैशास सुदि २ = ई॰ स॰ १६०४ ता॰ १० श्रमेल ) को इसकी सृत्यु हुई।

<sup>(</sup> ४ ) तबकात-इ-ज्ञक्वरी—इक्तियट्; हिस्ट्री धाँष् इंडिया; जि० ४, पु० ४६७। बदायूनी; मुंतख़बुत्तवारीख़ — लो कृत अनुवाद; जि० २, पु० ४०३।

<sup>(</sup> ४ ) क्रकबर का दूसरा पुत्र । हि॰ स॰ ६७= ( वि॰ सं॰ १६२७ = ई॰ स॰ १४७० ) में सीकरी में इसका जन्म हुका था । हि॰ स॰ १००७ ता॰ १४ शब्दाखा

आदेश भेजा गया। लाहीर से ३४ कोस सुल्तानपुर की नदी तक बादशाह स्वयं इस सेना के साथ गया। खानखाना भी सरिहन्द तक पहुंच गया था। उसे बुलाकर उससे परामर्श करने के उपरान्त बादशाह ने केवल खानखाना को इस सेना का अध्यक्त बनाकर भेज दिया और दानियाल को पीछा बुला लिया।

उसी वर्ष बादशाह ने आज़मलां के नाम फ़रमान भेजकर उसे दरबार मं बुला लिया और जूनागढ़ का प्रदेश (दिल्णी अकर का रायसिंह को जूनागढ़ देना काठियाबाड़ ), जिसे उस(आज़मलां )ने जीता था, रायसिंह के नाम कर दियां ।

कुछ समय पहले रायसिंह के एक छपापात्र सेवक ने किसी पर सत्याचार किया था<sup>4</sup>, जिसकी शिकायत होने पर बादशाह ने रायसिंह से जवाब तलब किया, परन्तु उस( रायसिंह )ने नौकर को शिकायत बाद में उसे मोरठ देकर बिच्च भेजना विद्या किया और बादशाह से कहला दिया कि वह भाग गया। इसपर बादशाह उससे अप्रसन्न रहने लगा और उसने कुछ दिनों के लिए उसका मुजरा

- (१) भकवरनामा बेवरिज-कृत भ्रनुवाद; जि॰ ३, ५० ६६४-४ । तबकात-इ-भ्रकवरी — इतियट्; हिस्ट्री ओव् इंडिया; जि॰ ४, ५० ४६७ । बदायूनी; मुंतख़-बुत्तवारीख़ — लो-कृत भ्रनुवाद; जि॰ २, ५० ४०३ ।
  - (२) ख़ानधाज़म, मिर्ज़ा धज़ीज़ कोका (देखो उत्पर पृ० १६१, टिप्पण २)।
  - (३) बदायूनी; मुन्तख़बुत्तवारीख़ लो कृत श्रनुवाद; जि० २, ए० ४००।
- (४) फ्रारसी तवारी ज़ों में इस घटना का स्पष्टीकरण नहीं किया है। दयालदास की स्थात में एक स्थल पर लिखा है कि वि॰ सं॰ १६४४ (ई॰ स॰ १४६७) में महाराजा रायसिंह भटनेर गया था। उसके वहां रहते समय बादशाह( श्रकवर )का श्रमुर नसीरख़ां भी वहां जाकर ठहरा। उसके वहां की किसी एक लड़की से श्रमुचित छंद-छाद करने पर रायसिंह के इशारे से उसके सेवक तेजा ने उसको पीटा। वहां रहते समय तो उस( नसीरख़ां )ने कुछ न कहा, परन्तु दिश्ली पहुंचने पर उसने बादशाह से

<sup>(</sup>वि॰ सं॰ १६४६ ज्येष्ठ वदि १ = ई॰ स॰ १४६६ ता॰ १ मई) को दक्षिण में इसक देहान्त हुआ।

बन्द कर दिया। अंत में बादशाह ने उसका अपराध समा कर दिया और सोरड (सौरा ए, सारा दिस्ति काठियावाड़) की जागीर उसे प्रदानकर दिस्स में भेजी, परन्तु उधर प्रस्थान न कर वह (रायसिंह) बीकानेर जाकर बैठ रहा। कई बार समभाये जाने पर भी जब उसने कुछ ध्यान न दिया तो बादशाह ने सलाहुद्दीन को उसके पास भेऊकर कहलाया कि यदि उसे दिस्ति में न जाना हो तो शाही सेवा में उपस्थित हो। इसपर ता० २६ दे सन् जुल्स ४१ (हि० स० १००४ ता० २७ कमादिउल्अव्वल = वि० सं० १६४३ माघ बदि १४ = ई० स० १४६७ ता० ६ जनवरी) को वह बादशाह के पास उपस्थित हो गया। पीछे से उसका अपराध समाकर ता० ४ बहमन (हि० स० १००४ ता० ४ अमादिउस्सानी = वि० सं० १६४३ माघ सुदि ७ = ई० स० १४६७ ता० १४ जनवरी) को बादशाह ने उसे दिह्या में भेज दिया ।

श्रकबर के ४४ वें राज्यदर्थ (वि० सं० १६४७ = ई० स० १६८०) के आरंभ

सिकायत कर हो । इसपर दादशाह ने महाराजा को तेजा को सींप देने का हुक्म दिया, पर उसने नहीं सींपा। पीछे से अटनेर तथा कसूर आदि परगने उससे ताशीर होकर दलपतिसिंह के पट्टे में कर दिये गये (जि॰ २, पत्र ३२)। किसी अज्ञात कि की बनाई हुई 'राजा शयिसिंहजी शी वेल' (वेदिया गीत में किस्ता हुआ काष्य ) में भी इस घटना का उहले हैं (डिशिकपिव केंटेलॉग कोय् दाहिक एष्ड हिस्टॉरिकल मैन्युरिकप्रस; सेंदशान २, भाग १, बीकानेर स्टंट; पृ० ४१)।

फ्रारसी तवारीकों के अनुसार रायसिंह की ढयोड़ी बादशाह ने बन्द करवा दी थी। इससे स्पष्ट है कि उसका अपराध काफी बदा रहा होगा। दवालदास का उपर्युक्त कथन इसी घटना से सम्बन्ध रखता है, पर उसमें दिया हुआ संवत् ग़लत है।

- (१) बादशाह अकवर के रायसिंह के नाम के सन् जुलूस ४२ ता० ६ दे (हि॰ स॰ १००६ ता० २० जमादिउल्आवल = वि॰ सं॰ १६४४ पीय वदि ७ = ई॰ स॰ १४६७ ता० २० दिसम्बर) के प्ररमान में सोस्ट एवं अन्य जागीरें उसे प्रकः दी जाने का उक्षेख है। उक्त प्रस्मान में अक्ष्यर की प्रसन्नता का भी वर्षान है।
- (२) श्रकबरनामा— वैवरिज-इत अभुवादः जि० ३, ५० १०६८-६६ । मुंही 'वेबीप्रसादः श्रकबरमामाः ए० २४४ । उमराए इन्दः ए० २१४ । व्रजस्वदासः, मश्रासि-रुल् उमरा (हिन्दी); ५० ३४६ ।

दलपत का भागकर कीकानेर जाना में मुज़फ्क़र हुसेन मिर्ज़ा' बिद्रोही हो गया और एक दिन अवसर पाकर भाग निकला। रायसिंह का पुत्र दलपत उसे स्रोजने के बहाने बीकानेर खला

श्रहमद्वर्गर विजय हो जाने पर भी दिल्लाण की अराजकता का श्रन्त नहीं हुआ था। श्रतपव खानखाना तो श्रहमद्-रायसिंह की नासिक में नियुक्ति फ़ज़ल को ता० २३ बहमन (हि● स० १००६ ता० ६ शाबान = वि० सं० १६४७ माध सुदि = ई० स० १६०१ ता० ३१

<sup>(</sup>१) अपर ए॰ १६७ में आये हुए इवाहीम हुसेन मिर्ज़ा का युत्र।

<sup>(</sup>२) अकबरनामा—बेवरिज-कृत अनुवाद; जि॰ ३, ए॰ ११४१। सुंशी देवी-असाद; अकबरनामा; ए॰ २६८। वजरवदास; मआसिरुल् उमरा (हिन्दी); ए॰ ३६०।

<sup>(</sup>३) राजा भगवंतदास कछवाहे का उयेष्ट पुत्र तथा अकबर का तीन हज़ारी मनसबदार । शाहजहां के तीसरे राज्य-वर्ष (वि॰ सं॰ १६८६-७ = ई॰ स॰ १६३०) में यह अपने दो पुत्रों के साथ दक्षिण में मारा गया ।

<sup>(</sup>४) अकबर का इलाही सन् ४४ ता० ३ आवान (हि॰ स॰ १००६ ता॰ १७ रबीउस्सानी = वि॰ सं॰ १६४७ कार्तिक विद् ४ = ई॰ स॰ १६०० ता० १४ अक्टोबर) का फ़रमान।

<sup>(</sup>१) नागोर के रोख्न सुवारक का दूसरा पुत्र तथा रोख्न फ्रैज़ी का छोटा आई। इसका जन्म हि॰ स॰ १४८ (वि॰ सं॰ १६०८ = ई॰ स॰ १४४१) में हुआ था और अकबर के १६वें राज्य-वर्ष (वि॰ सं॰ १६३० = ई॰ स॰ १४७४) में यह उसकी सेवा में प्रविष्ट हुआ। इसने 'अकबरनामा' एवं 'आईने अकबरी' नामक अकबर के राज्यकाल से सम्बन्ध रखनेवाले हो बृह्द् ऐतिहासिक प्रन्थों की रचना की। हि॰ स॰ १०११ ता॰ ४ रबीउल्जाब्बल (वि॰ सं॰ १६४६ माद्रपद सुदि ६ = ई॰ स॰ १६०२ ता॰ १६ अगस्त ) को यह वीरसिंह्येव बुंदेला के हाथ से मारा गया।

जनवरी) को नासिक जाने का आदेश दिया। इस अवसर पर रायसिंह, राय दुर्गा', राय भोज<sup>2</sup>, हाशिमवेग<sup>3</sup> आदि को भी उसके साथ जाने की आज्ञा हुई। सन् जुलूस ४६ ता० १४ उदींबहिश्त (हि० स० १००६ ता० २६ शक्वाल=वि० सं० १६४८ वैशाख सुदि १=ई० स० १६०१ ता० २३ अप्रेल) को अपने देश की तरफ बखेड़े की खबर पाकर रायसिंह आज्ञा लेकर उधर खला गया<sup>8</sup>।

वि० सं० १६४६ (ई० स० १६०२) में जब श्रवुलफ़ज़ल नरवर की श्रोर से श्रपने साथियों सहित जा रहा था, शाहज़ादे सलीम के इशारे पर वीर्रासेहदेव वुन्देला ने उसे मार डालने का जाल फैलाया। जार श्रवुलफ़ज़ल के साथियों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने उस(श्रवुलफ़ज़ल)से रायासिंह तथा रायरायां की शरण में जाने की सलाह दी, जो उस समय केवल दो कोस

<sup>(</sup>१) चित्तोद के निकट के रामपुरा प्रगने का सीसोदिया स्वामी तथा अकवर का देद इज़ारी मनसबदार। जहांगीर के दूसरे राज्य-वर्ष (वि० सं० १६६४≈ई० स० १६०७) के आसपास इसकी मृत्यु हुई।

<sup>(</sup>२) राय सुर्जन हाड़ा का पुत्र। जब दृदा (भोज का बड़ा भाई) से बूंदी श्वी गई तो वहां का अधिकार भोज को दिया गया। वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०७) के आसपास इसने आस्महत्या कर ली।

<sup>(</sup>३) कृश्सिमख़ां का पुत्र। श्रक्यर के राज्य-काल में इसे डेढ़ हज़ारी मनसब प्राप्त था, जो जहांगीर के समय में तीन हज़ार हो गया।

<sup>(</sup>४) अकवरनामा—वेवरिज-इत अनुवाद; जि०३, ४० ११७३ और ११८४। मुंशी देवीप्रसाद; अकवरनामा; ५० २७४-६। दमराए हन्द; ५० २१४। वजरबदास; मश्रासिरुष् उमरा; (हिन्दी); ५० ३४६।

<sup>(</sup> १ ) भोरछे का स्वामी ।

<sup>(</sup>६) खन्नी हरदासराय, जिसे श्रक्षवर ने रायरायां का ख़िसाब दिया था। बाद में जहांगीर ने इसको राजा विक्रमाजीत का ख़िसाब दिया। अकवर के समय में प्रश्ले यह हाथियों का हिसाब रक्खा करता था, परन्तु बाद में श्रपनी थोग्यता के कारण शीवान बना दिया गया। जहांगीर ने इसे सोपखाने का श्रक्रसर भी बना दिया था।

की दूरी पर २००० सवारों के साथ आंतरी में थे, परन्तु अबुलफ़ज़ल में उनकी सलाह पर ध्यान न दिया, जिसके फलस्वरूप वह मारा गया'।

पद्दले की बादशाह की नाराज़गी तो दूर हो गई थी, परन्तु फिर कुछ मनमुटाव हो गया था, जिसके मिटने पर बादशाह ने उसे अपनी सेवा

रायसिंह का बादशाह की नाराजुगी दूर होने पर दरवार में जाना में बुला लिया, परन्तु उसका पुत्र दलपत श्रव तक पिता के विरुद्ध श्राचरण करता था श्रतपव उसके जिए श्राक्षा हुई कि जब तक वह श्रपने पिता को प्रसन्न न कर लेगा उसे शाही सम्मान प्राप्त न होगारे।

बादशाह ने ऋपने ४८ वें राज्य-वर्ष (वि० सं० १६६० = ई० स० १६०३) में दशहरे के दिन शाहज़ादे सलीम को फिर मेवाड़ पर चढ़ाई करने

रायासिंह की सलीम के साथ मेनाड़ की चढ़ाई के लिए नियुक्ति की श्राक्का दी और एक बड़ी सेना उसके साथ कर दी, जिसमें रायसिंह, जगन्नाथ, माधोसिंह, राय दुगी, राय भोज, दलपतसिंह, मोटे राजा का पुत्र सकतसिंह ऋदि कितने ही राजपृत सरदार भी

थे। शाहज़ादा अपने पिता की आहा को टाल नहीं सकता था, इसिल्य वहां से ससैन्य चला, परन्तु उसको मेवाड़ की चढ़ाई का पहले कटु अनुभव हो खुका था, इसिल्य वह इस बला को अपने सिर से टालनां चाहता था। वह फ़तहपुर में जाकर ठहर गया। वहां से उसने अपनी सेना तैयार न होने का बहाना कर बादशाह के पास अज़ीं भेजी कि मुभे अधिक सेना तथा खज़ाने की आवश्यकता है, अतएव ये दोनों बातें स्वीकार की जावें या मुभे अपनी जागीर इलाहाबाद जाने की आहा

<sup>(</sup>१) तकमील-इ-अकवरनामा ( शेख इनायनुक्षा-कृत )— इलियट्; हिस्ट्री भाव् इंडिया; जि॰ ६, पृ॰ १०७ । अकवरनामा— वेवरिज-कृत अनुवाद; जि॰ ३, पृ॰ १२१८ । मुंशी देवीप्रसाद; अकवरनामा; पृ॰ २१४-६ ।

<sup>(</sup>२) अकबरनामा—चेवरिज-कृत अनुवाद; जि॰ ३, पु॰ १२१४। मुंशी , देवीप्रसाद; अकबरनामा; पु॰ २६४।

दी जाय । बादशाह समभा गया कि वह फिर महाराणा (श्रमरसिंह) से लड़ना नहीं चाहता है, इसिलए उसने उसे इलाहाबाद जाने की श्राहा हे दी'।

बादशाह ने अपने ४६ वें राज्यवर्ष (वि०सं०१६६१=ई०स०१६०४) में परगना शम्साबाद के दो भाग—एक शम्साबाद तथा रायसिंह को परगना शम्साबाद कर दिये और उन्हें रायसिंह को जागीर में दे दिया ।

वि० सं० १६६२ के आश्विन (ई० स० १६०४ सितम्बर) में बादशाह की तबियत खराब हो गई और वह बहुत की गु हो गया। इस अवसर पर

बादशाह की बीमारी पर रायसिंह का बुलवाया जाना तथा बादशाह की मृत्यु शाहजादे सलीम ने रायसिंह को बुलाने के लिए निशान भेजा, जिसमें उसे बिना ठके हुए शीव्राति-शीव्र आने को लिखा था<sup>3</sup>। रायसिंह को इतनी शीव्रता से इस अवसर पर बुलाने में भी एक रहस्य

था, जिसका उझेल मुंशी देवीप्रसाद ने इस प्रकार किया है—'ता० २० जमादिउल्झव्वल को बादशाह धीमार हुआ। उस बक्त दरबार में राजा मानसिंह (कळ्ठवाहा) और खानआज़म कत्ती-धर्ता थे। खुसरो आमेर के मानसिंह का भानजा और खानआज़म का जामाता था, इसिलए ये दोनों बादशाह के पीछे खुसरो को तस्त पर बिठाने के जोड़-तोड़ में लगे हुए

<sup>(</sup>१) तकसील-इ-अकबरनामा — इत्तियदः, हिस्दी ऑव् इंदियाः, जि० ६, पृ० ११० । अकबरनामा — वेवरिज-कृत अनुवादः, पृ० १२३३-४ । मुंशी देवीप्रसादः, अकबरनामाः, पृ० ३०४-४ । व्रजरबदासः, मश्रासिरुज् उमरा (हिन्दी), पृ० ३६० ।

<sup>(</sup>२) अकबर का इलाही सन् ४६ ता० २१ खुरवाद (हि॰ स॰ १०१३ ता॰ ११ मुहर्रम=वि॰ सं॰ १६६१ ज्येष्ठ सुदि १४=ई॰ स॰ १६०४ ता॰ ३१ मई) का प्रत्मान ।

<sup>(</sup>३) जहांगीर का इसाही सन् ४० ता० २१ मेहर (हि॰ स॰ १०१४ ता॰ ७ समादिउस्सानी = वि॰ सं॰ १६६२ कार्तिक सुदि १०=ई॰ स॰ १६०४ ता॰ ११ अक्टोबर) का निशान।

ये तथा जो लोग शाह सलीम को नहीं चाहते थे वे सब इनके सहायक थे। शाहज़ादे ने यह सब हाल देखकर किले में आना-जाना छोड़ दिया था'।' इससे यह स्पष्ट है कि पेसे समय में रायांसिंह ही एक ऐसा व्यक्ति था, जिसकी सहायता पर सलीम भरोसा कर सकता था। दुश्मनों से भरे हुए दरबार में उसे रायांसिंह ही विश्वासपात्र दिखाई पड़ता था, इसलिए उसने अपना पद्म हद करने के लिए रायांसिंह को शीधातिशीध आने को लिखा था। लगभग एक मास बाद थि॰ सं० १६६२ कार्तिक सुदि १४ (ई० स० १६०४ ता० १४ ऑक्टोबर) मंगलवार को १४ घड़ी रात गये

श्चकबर के देहावसान के पश्चात् सलीम जहांगीर के नाम से हि० स०१०१४ ता०२० जमादिउस्सानी (वि० सं०१६६२ मार्गशीर्ष वदि ७ = ई०

रायसिंह के मनसब में वृद्धि स॰ १६०४ ता० २४ झॉक्टोबर) बृहस्पतिवार को सगभग ३८ वर्ष की अवस्था में आगरे में सिंहासना-

रूढ़ हुआ। हि० स० १०१४ ता० ११ ज़िल्काद (वि० सं० १६६३ प्रथम चैत्र विद १२ = ६० स० १६०६ ता० ११ मार्च) मंगलवार को पहले जुलूस के उत्सव में उसने अपने बहुतसे अफ़सरों के मनसब आदि में वृद्धि की। अकबर के जीवनकाल में रायसिंह का मनसब चार हज़ारी था, जो इस अवसर पर बढ़ाकर यांच हज़ारी कर दिया

गया3।

जहांगीर के पहले राज्य-वर्ष के मध्य में शाहज़ादा खुसरो बाती होकर पंजाब की तरफ़ भाग गया। पहले तो बादशाह ने अन्य अफ़सरों को उसके पीछे भेजा, परन्तु बाद में उसने स्वयं प्रस्थान किया। इस

<sup>(</sup> १ ) मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ५० १६।

<sup>(</sup>२) श्रकबरनामा--बेवरिज-कृत अनुवाद; जि॰ ३, ए॰ १२६०।

<sup>(</sup>३) तुज्ञक-इ-जहांगीरी---राजर्स और बेबरिज-कृत श्रनुवाद; जि॰ १, पृ० १ भौर ४६ । मुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; पृ० २२ और ४२ । समराप हन्द; पृ० २१४ । जजरबदास; मधासिरुक् समरा (हिन्दी ); पृ० ३६० ।

रायसिंह का नादशाह की आशा के निना बीकानेर जाना अवसर पर रायसिंह को उसने यह कहकर आगरे में रक्का था कि जब बेगमों को बुलवाया जाय तो यह उनको लेकर आवे'। बेगमों के बुलवाये जाने पर दो तीन मंज़िल तक तो वह उनके साथ गया,

पर मथुरा में कुछ अफ़वाहें सुनते ही वह उनका साथ छोड़कर बीकानेर खला गया और वहीं से ख़ुसरो की गति-विधि लच्य करने लगा<sup>3</sup>।

जब बादशाह को, नागोर के पास दलपत के बागी हो जाने का समाचार मिला, तो उसने राजा जगन्नाथ, मुइज्जुल्मुल्क आदि को शाही सेना-दारा दलपत उसपर भेजा। इसके कुछ ही दिनों बाद उसे सूचना की पराजय मिली कि ज़ाहिदख़ां , श्रब्दुर्रहीम , राखा

- (१) अन्य तवारीख़ीं (हक़्बालनामा; पृ० ६, मझासिर-इ-जहांगीरी; पृ० ७१, क्रज़बीनी; पृ० ४२) से पाया जाता है कि इस अवसर पर जहांगीर, शेख़ सत्तीम के पीत्र शेख़ अलाउदीन, मिर्जा ग्यासवेग तेहरानी, दोस्तमुहम्मद ख़्वाजाजहां और रायसिंह की एक सम्मिलित कमेटी बनाकर राजधानी की हिफाज़त करने के लिए झोड़ गया था और शाहजादा ख़रैम इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था।
- (२) 'तुजुक-इ-जहांगीरी' में भागे चलकर लिखा है कि बादशाह शकवर की मृत्यु हो जाने पर जब शाहजादा खुसरो बाग़ी होकर भागा भीर जहांगीर उसके पीछे गया तो रायसिंह ने मानसिंह सेवदा (जैन साधु) से पूछा कि जहांगीर का राज्य कवतक रहेगा। उसके यह उत्तर देने पर कि भाषिक से अधिक दो वर्ष तक रहेगा, रायसिंह इसपर विश्वास कर शाही भाजा प्राप्त किये बिना ही बीकानेर चला गया। परन्तु जब बादशाह सकुशल राजधानी को लौट भाया तब वह शाही सेवा में उपस्थित हो गया (राजस भीर बेबरिज-कृत संग्रेज़ी भनुवाद; जि० १, ए० ४३७-८)।
  - (३) सुंशी देवीप्रसादः जहांगीरनामाः पृ० ६७।
  - (४) बारवर्ज ( 'बाईने शकवरी' में मशबद दिया है ) का सैय्यद ।
- ( १) हिरात के बाकर के पुत्र सादिक्रख़ां का पुत्र । अकवर के समय में इसे सादे तीन सौ का मनसब प्राप्त था, जो जहांगीर के समय में दो हज़ार हो गया ।
- (६) रोज़ अबुलाफज़ल का पुत्र तथा जहांगीर का दो हज़ारी मनसबदार। बाद में इसे अफ़ज़लाज़ों का ज़ितान दिया गया था। जहांगीर के बाटवें राज्यवर्ष में सा॰ १० ख़ुरदाद (वि॰ सं० १६७० ज्येष्ठ सुदि ११ ≈ ईं० स॰ १६१३ ता० २० मई) को इसकी मृत्यु हुई।

शंकर' (सगर) आदि ने दलपत के नागोर के पास होने का पता पा उस-पर चढ़ाई कर दी और उसे घेर लिया है। दलपत ने कुछ देर तक तो शाही सेना का सामना किया परन्तु श्रंत में उसे भागना पड़ा ।

हि० स० १०१६ ता० ६ शाबान (वि० सं० १६६४ माघ सुदि

== ई० स० १६०= ता० १४ जनवरी) को रायासिंह अमीर-उल्-उमरा<sup>3</sup> के
साथ बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ।

गं उपस्थित होना

बादशाह ने उसे सामा प्रदान की तथा अमीर-उल्उमरा के कहने से उसका पुराना पद तथा जागीरें

### **बद्दा**ल रक्की गई<sup>४</sup>।

जहांगीर के तीसरे राज्यवर्ष में ता० २२ जमादिउल् अञ्चल हि० स० १०१७ (वि० सं० १६६४ द्वितीय भाद्रपद यदि १० = ई० स०१६० = ता० २४ दलपत का खानजहां की अगस्त) को दलपत ने भी खानजहां की शरख रारख में जाना ली, जिसपर उसके अपराध समा कर दिये गये ।

<sup>(</sup>१) राया उदयसिंह का पुत्र तथा राया श्रमसर्सिंह का चाचा। श्रागे चलकर इसका मनसब तीन हज़ारी हो गया।

<sup>(</sup>२) तुजुक-इ-जहांगीरी (अंग्रेज़ी अनुवाद); जि॰ १, ४० ८४ । सुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ५० ६६ और ७०।

<sup>(</sup>३) अवदुस्समद का पुत्र शरीकृतां। जहांगीर ने इसे पांच इज़ारी मनसब प्रदान कर अमीर-उल्-उमरा का ख़िताब दिया। जहांगीर के ७ वें राज्यवर्ष में ता॰ २७ आबान (हि॰ स॰ १०२१ ता॰ २३ रमज़ान = वि॰ सं॰ १६६६ मार्गशीर्ष वदि १०= ई॰ स॰ १६१२ ता॰ = नवस्वर) रविवार को इसका बुरहानपुर में देहांत हुआ।

<sup>(</sup>४) तुजुक-इ-जहांगीरी (अंग्रेज़ी अनुवाद); जि॰ १, ५८ १३०-१। सुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ५४ ६७।

<sup>(</sup>१) पीरख़ां बोदी, जिसे जहांगीर ने अपने राज्यकाल में पांच हज़ारी मनसब तथा ख़ानजहां का ख़िताब दिया था।

<sup>(</sup>६) तुजुक इ-जहांगीरी ( कंग्रेज़ी बातुवाद ); जि॰ १, ए॰ १४८ । मुंशी देवीयसाद; जहांगीरनामा; ए॰ १॰६। बापने हि॰स॰ १०१४ (वि॰सं॰ १६६४=ई॰ स॰ १६०७) के फ़रमान में जहांगीर ने रायसिंह को लिखा था कि दलपत के पिता के विरुद्ध खड़ाई करने का समाधार मिछा है । यदि यह ख़बर सच हो तो रायसिंह फ्रौरन उसे सूचित करे ताकि शाही-सेना दक्कपत को दंड देने के जिए भेजी जान।

फ्रारसी तथारी लों आदि से जो कुछ वृत्तान्त रायसिंह का झात हुआ वह उपर दिया जा चुका है। अब हम ख्यातों के आधार पर उसके सम्बन्ध की उन घटनाओं का वर्णन करेंगे, जिनका उझेख उपर नहीं आया है। अधिकांश ख्यातें बहुत पीछे की लिखी हुई होने से उनमें फुछ वातें जनश्रुति के आधार पर भी लिखा दी गई हैं, तो भी उनसे कई नई वातों पर प्रकाश पड़ता है, इसलिए उनका उझेख करना नितान्त आवश्यक है।

ख्यातों से पाया जाता है कि वि० सं० १६३३ (ई० स० १४७६) में कुंबर मानिस्ह (आमेर का कछ्वाहा) के कहलाने पर रायसिंह बादशाह अकबर की सेवा में गया। किर ६-७ मास दिल्ली रहने पर जब वह बीकानेर लौटा तो उसने नागोर के तोग्रमलां पर चढ़ाई की, जो उस समय बादशाह का विरोधी हो रहा था। किर मानिसंह के अकेले पटानों का दमन करने में असमर्थ होने पर वादशाह ने रायसिंह को उसकी सहायतार्थ मेजा, जहां से सफल होकर लौटने पर वि० सं० १६३४ (ई० स०१४७०) में उसे राजा का खिताब, चार हज़ारी मनसब पवं ४२ परगने दिये गये । पर उपर्युक्त कथन कल्पनामात्र ही प्रतीत होता है, क्योंकि रायसिंह तो वि० सं० १६२७ (ई० स० १४७०) में अपने पिता की विद्यमानता में ही उसके साथ बादशाह की सेवा में प्रविष्ट हो गया था। फिर उसके तोग्रमलां को परास्त करने पवं मानिसेंह की सहायतार्थ अटक जाने की पुष्टि भी किसी फ़ारसी तवारील से नहीं होती।

श्चागे चलकर ख्यातों में लिखा है कि बादशाह ने फिर उसे श्रहमदाबाद के स्वामी श्रहमदशाह पर भेजा, जिसे पगस्त कर उसने केंद्र कर लिया। इस युद्ध में उसके छोटे भाई रामसिंह ने बड़ी बीरता दिखलाई । साध

<sup>(</sup>१) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र २४। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑस् दि बीकानेर स्टेट: प्र॰ २४।

<sup>(</sup>२) दमालदास की रूमात; जि॰ २, पत्र २४-६। पाउसेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ २४।

ही उसकी तरफ़ के कितने ही बीरों ने बीर गति पाई'। संभवतः ख्यातकार का भाशय शहमदशाह से ऊपर लिखे हुए मुहम्मद हुसेन मिर्ज़ा से हो,परंतु वह तो वि० सं० १६३० (ई० स० १४७३) में ही मार डाला गया था।

वि० सं० १६४२ (ई० स० १४६४) में मंत्री कर्मचन्द्र अन्य कई मनुष्यों से मिलकर, रायसिंह को गही से उतारने का उद्योग करने लगा । उसका उद्देश्य रायसिंह के पुत्रों में से दलपत को गही पर बैठाने का था, परन्तु इसकी सूचना रायसिंह को मिल जाने से उसने ठाकुर मालदे को उसे (कर्मचन्द्र) मारने के लिए नियत किया । कर्मचन्द्र को किसी प्रकार इसका पता लग गया, जिससे वह सपरिवार भागकर बादशाह अकबर की सेवा में चला गया ।

दयासदास लिखता है—'वि० सं० १६४४ (ई० स० १४६७) में बादशाह ने रायांसेंह से अप्रसन्न रहने के कारण भटनेर, कसूर आदि की

इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे राठोड़ तथा भाटी सरदार आदि भी काम आये (जि॰ २, पत्र २६)।

<sup>(</sup> १ ) द्यानदास की ल्यात में दिये हुए कुछ नाम ये हैं-

<sup>🤋--</sup>साहोर 🕏 रतनसिंह 🕏 वंश के बर्जुनसिंह का पुत्र जसक्त ।

२-श्रंग का वंशज भगवान, भूकरके का स्वामी।

३---नारण का वंशज भोपत, एवारे का स्वामी ।

४--नारण का वंशज जैमल, तिहां खदेसर का स्वामी।

४---नारण भीमराज का पुत्र, राजपुर का स्वामी ।

६ - नीवा का वंशज सातृ ल वांग्रहे का स्वाभी।

७--- तेजसिंह के वंशज मानसिंह का पुत्र रायसल, जैतासर का स्वामी ।

इ--राजसिंह के वंशज सोमसिंह का पुत्र गौरीसिंह, हांसासर का स्वामी।

मानसिंह का पुत्र माधोसिंह, पारवे का स्वामी ।

१०-- घडसी के वंशज अमरसिंह का पुत्र भाषा, घडसीसर का स्थामी।

११---बीदावत केशवदास का पुत्र गोयंददास, बीदासर का स्वामी ।

<sup>(</sup>२) दयासदास की ख्यात; जि॰ २, ४० ३२ । पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ २८ ।

<sup>(</sup>३) रूपात में दिया हुआ इस नाराज़गी का निस्तृत हाल स्रप्र पृ० १८४ टिप्प्य ४ में किसा है।

जागीर दलपतासिंह को दे दी, पर शाही सेवा करने के बजाय वह बीकानेर पर चढ गया। इसमें उसे सफलता न हुई और बादशाह ने उसकी जागीर खालसे कर ली । इसपर वह दिल्ली गया, जहां बादशाह ने उसका अपराध ज्ञामा कर उसे फिर मनसब दिया। कुछ दिनों बाद दलपत ने फिर बीकानेर पर चढाई की। रायासिंह के सरदारों ने उसका सामना किया. पर उनकी पराजय हुई और वहां दलपत का अधिकार हो गया। उन दिनों महाराजा रायसिंह दिल्ली में था। वहां से रुख़सत लेकर वह बीकानेर गया । उसने नागोर से दलपत को बुलाकर गांव आदि दिये, पर कोई परिलाम न निकला और नागोर के पास लड़ाई होने पर महाराजा की पराजय हुई । महाराजा ने एक बार फिर उसे समसाने का प्रयत्न किया, पर इसी बीच दिल्ली से फ़रमान आने पर इसे उधर जाना पड़ा। अनन्तर वलपतसिंह को पता लगा कि सिरसा पर जोहियों, भाटियों व राजपूतों की मारकर जावदी ख़ां ने ऋधिकार कर लिया है, जिसपर उसने वहां जाकर आवदीख़ां को परास्त कर वहां से निकास दिया । बादशाह को इसकी कबर जावदीखां-द्वारा मिलने पर उसने कक्कबाहे मनोहरसिंह, हाहा रायसाल. हाड़ा परशुराम आदि के साथ एक फीज़ दलपत के विरुद्ध नागोर भेजी। इसपर दलपत आगकर मारोठ चला गया। जब शाही सेना ने वहां भी उसका पीछा किया तब बह फिर भटनेर चला गया, जहां वह शाही सेना-द्वारा बन्दी कर लिया गया। बाद में ख़ानजहां की मारफ़त वह छुटा'।' फ्रारसी तवारी जों में जहांगीर के राज्यकाल में दलपत का रायसिंह के विरुद्ध होना, बाद में शाही सेना-द्वारा उसका परास्त होना एवं खानजहां के कहने से माफ़ किया जाना लिखा है । संभव है स्यात का उपर्युक्त कथन उसी घटना से सम्बन्ध रखता हो। इस हिसाब से ख्यात का दिया हुआ समय ठीक नहीं हो सकता।

जहांगीर ने रायसिंह की नियुक्ति दक्षिण में कर दी थी, जिससे वह बीकानेर से सूरसिंह को साथ लेकर बुरहानपुर चला गया। कुछ दिनों

<sup>(</sup>१) द्याबदास की स्थात; जि॰ २, एव ३२।

पश्चात् वह सक्त बीमार पड़ा । उस समय स्रिमंह को स्त्यु स्रिमंह के, जो उसके पास ही था, उससे पूझा कि आपकी अभिलापा क्या है मुक्तसे कहें। रायसिंह के उत्तर दिया कि मेरी यही अभिलापा है कि मेरे विरुद्ध षड़यन्त्र करनेवालों का समूल नाश कर दिया जाय। स्रिमंह के उसी समय प्रतिक्वा की कि यदि मैं धीकानेर का स्वामी हुआ तो आपकी इस आक्वा का पूर्ण रूप से पालक करूंगा'। अनन्तर थि० सं० १६६= माघ वदि ३० (ई० स० १६१२ ता० २२ जनवरी) बुधवार को उस(रायसिंह) का बुग्हानपुर में देहांत हो गया ।

रायसिंह का एक विवाह महाराणा उदयसिंह की पुत्री जसमादे के साथ हुआ था । 'कर्मचन्द्रवंशोग्कीर्तनकं काव्यं' से पाया जाता है कि इस राणी से भूपित और दलपत नामक दो पुत्र हुए हैं, जिनमें से भूपिसिंह (भूपित) कुंवरपदे में ही मर गया । रायसिंह का दूसरा विवाह वि० सं० १६४६ (ई० स० १४६२) में जैसलमेर के रावल हरराज की पुत्री गंगा से हुआ था, जिससे

टॉड ने वि० सं० १६८६ (ई० स० १६३१) में रायसिंह के बाद कर्यासिंह का गद्दी बैठना जिसा है (राजस्थान; जि० २, प्र० १९३५)। उसने दछप्तसिंह तथा सुरसिंह के नामों का उक्षेस तक नहीं किया, जो भूस ही है।

<sup>(</sup>१) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ३४ । पाउलंट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ३०।

<sup>(</sup>२) श्रीविक्रमादित्यराज्यात् सम्वत् १६६८ वर्षे महामहदायिनि माचे मासे कृष्णपद्मे स्त्रमावास्यायां बुधे ...... श्रीराठोड़ान्वये महाराजा-धिराजमहाराजाश्रीश्रीरायिसहा देववद्यात् धर्मध्यानं कुर्वन् सन् दिवंगतस्तेन सहेताः स्त्रियः सत्या वभूवुः । ..... द्रीपदा । सोदी भाषां । भटियाणी स्त्रमोलक ॥

<sup>(</sup>३) द्यालदास की ख्वात; जि॰ २, पत्र २६।

<sup>(</sup>४) भूपतिदल्तपितनामकसुतौ च जसवंतदेविजौ यस्य ॥३३३॥

<sup>(</sup> १ ) द्याचादास की स्वातः जि॰ २, पत्र ३४ ।

स्रासंह का जन्म हुआ। उसी वर्ष माघ सुदि १४ को तीसरी राणी निरवाण से किशनसिंह का जन्म हुआ। इनके अतिरिक्त सोड़ी भाणमती, मिटियाणी अमोलक तथा तंवर द्रीपदी नाम की तीन राणियां और धीं, जिनके सती होने का उल्लेख रायसिंह की स्मारक छुत्री में है।

वैसे तो बीकानेर के राजाश्रों का मुसलमानों से मेल शेरशाह के समय से ही हो चुका था, परन्त उनके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध महाराजा रायसिंह के समय से प्रारम्भ होता है। जिस सम्बन्ध का रायसिंह का शाही सम्मान सुत्रपात राव कल्याग्रमल ने अकबर के १४ वें राज्यवर्ष में उसकी सेवा में उपस्थित होकर किया, उसको रायसिंह ने उत्तरोत्तर बढ़ाया। अकबर बड़ा ही योग्य शासक था और योग्य व्यक्तियों का सम्मान करने में वह हमेशा तत्पर रहता था। रायसिंह अकबर के बीर तथा कार्य-कुशल एवं राजनीति निपुण योद्धाओं में से एक था। बहुत थोड़े समय में ही वह उस(श्रकवर)का प्रीतिपात्र बन गया । अकबर के राज्य का इम उसे एक सुदृढ़ स्तंभ कह सकते हैं। अधिकांश लड़ाइयों में अकबर की सेना का रायसिंह ने सफलतापूर्वक संचालन किया। गुजरात, काबुल, दक्षिण, इर तरफ उसने अपने वीरोचित गुणों का प्रदर्शन किया। फलस्वरूप कुछ ही दिनों में वह अकबर का चार हज़ारी मनसबदार हो गया। फिर जहांगीर के गही बैठने पर उसका मनसब पांच इज़ारी हो गया। श्रकवर के समय हिन्दू नरेशों में अयपुर के बाद बीकानेरवालों का ही सम्मान बढा-चढा था।

<sup>(</sup>१) दयाखदास की ख्यातः जि॰ २, पत्र ३१-३२।

<sup>&#</sup>x27;कर्भचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यं' में भी निर्वाग्यकुल की भी से कचरा नाम के पुत्र होने का उक्षेत्र है (क्षोक ३३३)।

किशनसिंह को राजा स्रसिंह में सांख् की जागीर दी। इसके वंशज किशन-सिंहोत बीका कहलाये।

टॉड ने रायसिंह के केवस एक पुत्र कर्या का होना जिल्ला है ( राजस्थान; जि॰ २, पु॰ ११६४), परम्तु कर्या तो रायसिंह का पौत्र था।

अकबर और जहांगीर का विश्वासपात्र होने के कारण विशेष अबसरों पर रायसिंह की नियुक्ति हुआ करती थी और समय-समय पर उसे बादशाह की ओर से जागीरें भी मिलती रहीं। वि० सं० १६४४ (ई० स० १४६७) से पहले ही जूनागढ़ और सोरठ के ज़िले रायसिंह की जागीर में मिल गये थे।

पाउलेट ने 'गैज़ेटियर आंव् दि बीकानेर स्टेट' में अकबर के ४३ वें राज्यवर्ष के रबीउल्झव्यल (यि० सं० १६४६ = ई० स० १४६६) के उस फरमान का उल्लेख किया है, जिसमें रायसिंह को निम्नलिखित परगने मिलना लिखा है'—

| थीकानेर                   |                   |
|---------------------------|-------------------|
| बीकानेर                   | ३२४०००० दाम       |
| बाटलोद                    | <b>£</b> 80000 ,, |
|                           | ₹50000 ,,         |
| हिसार                     |                   |
| बारधता                    | ६८००३२ "          |
| सीदमुख                    | ७२१४२ "           |
| स्वा श्रजमेर              | १०४२१८४ "         |
| द्रोगपुर                  | ७८१३८६ ,,         |
| भटनेर                     | ७८१३८६ ,,         |
| भटनेर ( सरकार हिसार में ) | ६३२७४२ ,,         |

<sup>(</sup>१) प्र॰ २१। इवासदास ने भी प्रापनी ख्यात में बागरी जिपि में कई फ़रमानों की फ़ारसी इवारत की प्रतिक्षिपि ही है (जि॰ २, पत्र २८-३०)।

मारोठ ( सरकार मुल्तान में )

₹८०००० दाम

१२१२७४२ ,,

सरकार सूरत (सोरड )

जूनागढ़ तथा अन्य ४७ परगने

३३२६६६६२ ..

३३२६६६६२ ,,

कुलजोड़ ४०२०६२७४ दाम<sup>र</sup> (अर्थात् अनुमान १००४१४७ रुपये)।

वि० सं० १६४७ (ई० स० १६००) में सरकार नागोर आदि के परगने भी उसकी जागीर में शामिल कर दिये गये । वि० सं० १६६१ (ई० स० १६०४) में परगना शम्साबाद के दो भाग कर दोनों ही रायसिंह को दे दिये गये। बादशाह अकबर रायसिंह को कितना मानता था यह इसी से स्पष्ट है कि जब एक बार रायसिंह ने शाही सेवा में पन्नादि भेजना बंद कर दिया तो शाहज़ादे सलीम की मुहर का निम्नलिखित आशय का निशान उसके पास पहुंचा —

"साम्राज्य के विश्वासपात्र, शाही सम्मानों के योग्य राय रायसिंह ने, जिसे शाही कृपान्त्रों तथा उपकारों की प्रतिष्ठा प्राप्त है, अपनी गत

<sup>(</sup>१) यह सोरठ ही होना चाहिये। फ्रारसी लिपि की श्रपूर्णता के कारया ही यह निम्नता आ गई है।

<sup>(</sup>२) तत्कालीन प्राचीन तांबे का सिका, जिसका मृत्य भाजकल के रुपये के चाक्षीसों भंश के बराबर था। उस समय राज्यों की भामदनी बहुत कम थी।

<sup>(</sup>३) धकवर का इलाही सन् ४४ ता० ३ आवान (हि० स० १००६ ता० ३७ रबीउस्सानी=वि० सं० १६४७ कार्तिक विद्य ४=ई० स० १६०० ता० १४ धक्टोबर) का फ्रमान ।

<sup>(</sup>४) इजाही सन् ४७ ता० ४ काज़र (हि॰ स॰ १०११ ता॰ ११ जमादि-दस्सानी=वि॰ सं॰ १६४६ मार्गशीर्ष सुदि १२=ई० स॰ १६०२ ता॰ १६ नवम्बर) का निज्ञान।

सेवाश्चों को भूलकर, शाह को अपनी स्मृति दिलाना बन्द कर दिया है।

"तथापि (उसकी लापरवाही का कुछ भी विचार न करके) शाह के हृदय में साम्राज्य के सब से बड़े शुभचितक (रायसिंह) की प्रायः हरेक शुभ श्रवसर पर स्मृति बाती रही है।

"अतएव, रायसिंह को उचित है कि गत समय के आचरण के विरुद्ध, वह अब से सदैव पत्र भेजा करे, जिनके उत्तर में उसे शाही कृपा-पत्रों से सम्मानित किया जायगा।"

यही नहीं बादशाह अकबर के रुग्ण होते पर वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०४) में शाहज़ादे सलीम की मुद्दर का, नीचे लिखे आशय का एक और निशान उसे प्राप्त हुआ। —

'साम्राज्य के आधार-स्तम्भ, शाही कृपाओं के योग्य तथा बहुत-से उपहारों से सम्मानित रायसिंह को सूचित किया जाता है कि शाहंशाह गत कुछ दिनों से बहुत कमज़ोर हो गये हैं और उनकी कमज़ोरी अब तक वैसी ही बनी हुई है।

"अतप्ययह आयश्यक है कि साम्राज्य का आधार (रायसिंह) शाही द्रवार में शीघातिशीघ रात और दिन अधिक से अधिक चलकर पहुंच जावे। किसी भी कारण से उसे रुकना नहीं चाहिये।"

बाद में जब शाहज़ादा सलीम जहांगीर के नाम से गद्दी पर बैठा और शाहज़ादे खुसरों के पीछे गया तो उसने बेगमों के साथ आने के लिए रायसिंह को आगरे में रख दिया था। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक विषय में रायसिंह का इन बादशाहों के दिल में बड़ा सम्मान और विश्वास था। साथ ही रायसिंह के पुत्रों तथा रिश्तेदारों को भी शाही दरबार में सम्मानित स्थान प्राप्त था।

महाराजा रायासिंह के नाम के तेरह फ़रमान तथा निशान हमारे देखने में आये हैं।

<sup>(</sup>१) इलाही सन् ४० ता॰ २६ मेहर (हि० स० १०१४ ता० ७ जमादि-उस्सानी = वि॰ सं॰ १६६२ कार्तिक सुदि १० = ई० स॰ १६०४ ता० ११ अक्टोबर) का निकान।

ख्यातों में रायासिंह की दानशीलता का बहुत उन्नेख मिलता हैं। डद्यपुर और जैसलमेर में अपने विवाह के समय उसने चारणों आदि

सयसिंह की दानशीलता भीर विद्यानुराग को बहुत कुछ दान दिया था। इसके झितिरिक्त उसने कई अवसरों पर अपने झाश्रित कवियों और स्थातकारों को करोड़ और सवा करोड़

पसाय दिये थें। मुंशी देवीप्रसाद ने लिखा है—'यदि चारणों की बातें मानें और बीकानर के इतिहास को सत्य जानें तो यह (रायसिंह) राज-पूताने के कर्ण ही थें।' उसके समय में कवियों और विद्वानों का बड़ा सम्मान होता था ..र वह स्वयं भी भाषा और संस्कृत दोनों में उच्च कोटि की फविता कर लेता था। उसके आश्रय में कई अति उत्तम ग्रन्थों का निर्माण हुआ। । उसने स्वयं भी 'रायसिंह

श्रीमद्दिक्रमनगरे राजच्छीराजसिंहनृपराज्ये ।
सन्नोकचक्रवाकप्रमीदसूर्योदये सम्यक् ॥ २४ ॥
चतुराननवदनेद्रियसमवसुधासीमते लसद्वर्षे ।
श्रीमद्दिक्रमनृपतौ निःक्रान्ते(१६५४)तीवकृतहर्षे ॥२५॥
श्रुमोपयोगे शुभयोगयुके चरे द्वितीयादिवसेतिशुद्धे ।
श्राषादमासस्य विशुद्धपन्ने पुष्यर्क्षसंयुक्तगभिस्तवारे ॥२६॥
संहब्धा वृत्तिरियं विद्वज्जनवृंदवाच्यमाना वै ।
तावन्नंदतु वसुधा चंद्रादित्यादयो यावत् ॥२७॥
चनुर्मिः कुषकम् ॥

<sup>(</sup>१) ऐसा प्रसिद्ध है कि एक बार रायसिंह ने शंकर बारहट को करोड़ प्रसाव देने का हुक्म दिया। दीवान ने रुपये ख़ज़ाने से निकलवा तो दिये, परन्तु देखकर दिलवाये जाने की प्रार्थना की। रायसिंह उसके मन्तन्य को समक्त गया और उसने रुपये देखकर कहा कि बस करोड़ रुपये यही हैं। मैं तो समक्ता था कि बहुत होते हैं। सवा करोड़ दिये जावं।

<sup>(</sup>२) राजरसनामृतः, पृ० ३६।

<sup>(</sup>३) महाराजा रायसिंह के समय बीकानेर में रहकर जैन साधु ज्ञानविमक्त ने कार्तिकादि वि० सं० १६४४ शापाड सुदि २ (चैन्नादि वि० सं० १६४४ = ई० स० १४६८ ता० २४ जून) रविवार को महेश्वर के 'शब्दभेद' की टीका समाप्त की थी—

महोत्सव'' और 'ज्योतिष रत्नाकर' (रत्नमाला) नाम के दो अमृत्य प्रन्थ लिखे। इनमें से पहला प्रन्थ बहुत बड़ा और वैद्यक का तथा दूसरा ज्योतिष का है, जो रायसिंह की तिह्रिषयक योग्यता प्रकट करते हैं।

एक बार दिल्ला में नियुक्त होने पर उस निर्जन स्थान में एक 'फोग' का बूटा देखकर उसने निम्नांकित भावमय दोहा कहा था—

तू सैदेशी रूंखड़ा, म्हें परदेशी लोग । म्हाँने अकबर तेड़िया, तू क्यों आयो 'फोग' ॥

यह पुस्तक जैसलमेर के जैन पुस्तक-भंडार में सुरहित है।

किसी बज़ात किन ने महाराजा रायसिंह की प्रशंसा में नेलिया गीतों में 'राजा रायसिंह री नेल' नामक पुस्तक की रचना की थी। इसमें कुल ४३ गीत हैं, जिनमें उसकी गुजरात की लढ़ाइयों बादि का उन्नेख है।

( देसिटोरी; ए डिस्किप्टिव कैटेलॉंग ऑव् वार्डिक एण्ड हिस्टोरिकल मैन्यु-स्किप्ट्स, सेक्शन २, पार्ट १; ए० ५६, बीकानेर )।

(१) .....इति श्रीराठोडान्वयकमलकाननिकाशनिदनकरमहा-राजाधिराजमहाराजाश्रीरायसिंहिवरिचते श्रीरायसिंहेात्सवे वैद्यकसारसंग्रहा-परनामनि ग्रंथ मिश्रवर्गकथननामचतुःषष्टितमे। विश्रामः ॥ ६४ ॥

( मुल प्रस्थ का अन्तिम साग )।

इस प्रनथ के प्रारम्भ में राव सीहा (सिंह) से लगाकर रायसिंह तक की संस्कृत श्लोकों में वंशायली देकर रायसिंह का भी कुछ वृत्तान्त दिया है। यह पुस्तक बीकानेर-दुर्ग के राजकीय पुस्तक-भंडार में सुरवित है।

(२) मुंशी देवीप्रसाद ने इस पुस्तक का नाम 'ज्योतिषरकाकर' लिखा है, जो ठीक नहीं है। मूल पुस्तक के देखने से पाया जाता है कि श्रीपति-रचित 'ज्योतिष रक्षमाखा' की उस( महाराजा रायसिंह )ने 'बालबोधिनी' नाम की भाषाटीका की थी। वि० सं० १६४१ पीष वदि ११ (ई० स० १४८४ ता० १७ दिसम्बर) गुरुवार की उक्र पुस्तक की हस्तलिखित प्रति के कान्त में लिखा है—

इतिश्री श्रीपतिविरिचतायां ज्योतिषरत्नमालायां भाषाटीकायां परम-कारुणिकमहाराजाधिराजमहारायश्रीरायसिंहिविरिचतायां बालावबोधिन्यां देवप्रतिष्ठा प्रकरणं विंशतितमं ॥ २०॥ जैसा कि उत्पर लिखा जा चुका है, मुग्लों के साथ वीकानेरवालों का सम्बन्ध राव कल्याणमल के समय स्थापित हुआ था, परन्तु वह

महाराजा रायसिंह का

स्वयं शाही दरबार में नहीं गया। उसका पुत्र रायसिंह उसकी विद्यमानता में ही शाही सेवा में प्रविष्ट हुआ खीर थोड़े समय में ही अपने बीरोचित

गुणों के कारण यह अकबर का प्रीतिपात्र और विश्वासभाजन यन गया। यादशाह की तरफ़ की अनेकों चढ़ाइयों में यह भी साथ था। गुजरात, काबुल, कन्दहार आदि की चढ़ाइयों में उसने अद्भुत शोर्य का परिचय दिया। इसी तरह इब्राहीम हुसेन मिर्ज़ा देवड़ा सुरताण, बल्चियों आदि के साथ की लड़ाइयों में भी उसने यहादुरी के साथ भाग लिया। बादशाह उसका कितना अधिक विश्वास करता था यह इसी से स्पष्ट है कि चंद्रसेन से जोधपुर ख़ालसा कर लेने पर उसने उस(रायसिंह)को ही वहां का राज्य दे दिया। फिर वादशाह के बीमार पड़ने पर शाहज़ादे सलीम ने उसे ही शीब्रातिशीब्र दरवार में आने के लिए लिखा था, क्योंकि वह उसके अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति का वैसी संकट की दशा में विश्वास न कर सकता था। अधिकतर शाही सेवा में संलग्न रहने पर भी वह अपने राज्य की तरफ़ से कभी उदासीन न रहा और उधर के उपद्रवी सरदारों पर उसने कड़ी नज़र रक्खी।

शाही दरवार में उस समय जयपुर को छोड़कर धीकानेर से ऊंचा सम्मान अन्य किसी राज्य का न था। अकबर के राज्यकाल में तो रायसिंह का मनसब चार हज़ारी ही रहा. परन्तु सलीम के सिंहासनारुढ़ होने पर उसका मनसब बढ़कर पांच हज़ारी हो गया। उसके धीरता आदि गुणों पर विमुग्ध होकर अकबर ने उसे कई बार जागीरें आदि दी थीं, जिनमें से जूनागढ़, नागोर, शम्साबाद आदि का उझेल किया आ चुका है।

यह काव्य और साहित्य से भी बड़ा अनुराग रस्रता था ! रखयं कवि और विद्यात्र्यसनी होने के साथ ही वह काव्यानुरागियों का बड़ा श्रादर करता और समय-समय पर उन्हें सहायता देकर शित्साहन देता था। उसके श्राथ्य में रहकर कई महत्वपूर्ण श्रन्थों और टीकाओं का निर्माण हुआ। उसने स्वयं 'रायर्सिहमहोत्सव' और 'ज्योतिवरत्नमाला' की भाषा टीका की रचना की। बीकानेर हुर्ग के भीतर की उसकी खुदवाई हुई गृहत् प्रशस्ति इतिहास की दृष्टि से बड़े महत्व की है। वह बड़ा दानशील भी था। ख्यातों श्रादि में विवाह तथा श्रन्थ श्रवसरों पर उसके चारणों श्रादि को सवा करोड़ पसाव तक देने का उज्लेख है।

उसको भवन निर्माण का भी बड़ा शौक था। बीकानेर का सुहढ़ और विशाल किला उसकी आज्ञा से उसके मंत्री कर्मचंद ने बनवाया था। ख्यातों से पाया जाता है कि उसके बनवाने में पांच वर्ष का दीर्घ समय लगा था। रायसिंह स्वभाव का बड़ा नम्र, उदार और द्यालु था। प्रजा के कछों की श्रोर भी उसका ध्यान सदैव बना रहता था। वि० सं० १६३४ (ई० स० १४७=) के सर्वदेशव्यापी दुर्भित्त में राज्य की तरफ़ से तेरह महीने तक श्रमसत्र खुला रहा और जुधा पर्व रोगप्रस्त प्रजाजनों के कष्ट दूर करने तथा उन्हें श्राराम पहुंचाने का हर एक प्रयत्न किया गया'। हिन्दू धर्म में उसकी श्रास्था श्रधिक होने पर भी वह इतर धर्मों का समादर करता था। उसका मंत्री कर्मचंद्र जैन धर्मावलम्बी था, जिसके उद्योग से उस(रायसिंह)के समय में श्रनेकों जैन मन्दिरों का जीखोंद्वार

<sup>(</sup>१) स्नात्रयोदशमासं यः पंचित्रिंशेऽथ वत्सरे । पवित्रं सत्रमारेभे दुर्भिन्ते सार्वदेशिके ॥ २६८॥

रोगग्रस्तानलच्चीराजनानां यः कृपानिधिः । पथ्यीपधप्रदानं च निर्ममस्तत्र निर्ममौ ॥ २९९ ॥

स्रतिसारामयग्रस्तान् त्रस्तान् कृरकरंभकैः । प्रीरायामास पुरायात्मा सर्वशालास मानवान् ॥ ३०० ॥

<sup>(</sup>कमैचन्द्रवंशोलीतैनकं काम्यम् )।

हुआ'। प्रसिद्ध है कि जब तरसंखां (तुरसमखां) ने सिरोही पर आक्रमण कर उसे लूटा, उस समय वहां के जैन मंदिरों से सर्वधातु की बनी हुई एक हज़ार जैन मूर्तियां वह अपने साथ ले गया । उनको गलवाकर उनमें से बह स्वर्ण निकालना चाहता था। यह बात ज्ञात होते ही महाराजा रायसिंह ने बादशाह से निबेदन कर वे सब मूर्तियां हस्तगत कर लीं और अपने मंत्री कर्मचंद्र के पास पहुंचा दीं, जिसने उनको बीकानेर के जैन मंदिर में रखवा दिया । 'कर्मचन्द्रवंशोत्कीर्तनकं काव्यं' में उसे 'राजेन्द्र' कहा है और उसके सम्बन्ध में लिखा है कि वह विजित शत्रुओं के साथ भी बड़े सम्मान का व्यवहार करता था ।

# महाराजा दलपतसिंह

ख्यातों से रायसिंह के ज्येष्ठ कुंवर दलपतिसिंह का जन्म वि० सं० १६२१ फाल्गुन विद द्र (ई० स० १४६४ ता० २४ जनवरी) को होना पाया जाता है । श्रपने िपता की विद्यमानता में उसने जो-जो कार्य किये उनका वर्णन रायसिंह के साथ

- (१) शत्रुंजये मध्यपन्ने जीर्गोद्धारं चकार यः । येनैतत्सदृशं पुरुयकारगां नास्ति किंचन ॥ ३९३ ॥ (कर्मचन्द्रवंशोकीतंनकं काव्यम् )।
- (२) ये मूर्तियां अब तक बीकानेर के एक जैन मंदिर के तहख़ाने में रक्खी हुई हैं और जब कभी कोई प्रसिद्ध जैन आचार्य आता है, तब उनका पूजन-अर्चन होता है। पूजन में अधिक व्यय होने के कारण ही वे पीछी तहख़ाने में रख दी जाती हैं।
  - (३) चतुःपर्वी समग्रोपि कारुलोको यदाज्ञया ।

    पालयामास राजेन्द्रराजसिंहस्य मंडले ॥ ३९८ ॥

    या बंदी निजसैन्ये समागता वैरिविषयसंभूता ।

    वस्रान्तदानपूर्वे सा नीता येन निजगेहे ॥ ३२५ ॥

    (कर्मचंद्रवसोत्कीर्तनकं काष्यम्)।
- (४) दयासदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ३४। पाउत्तेट; गैज़ेटियर घॉव् दि बीकानेह स्टेट; पु॰ ३०।

## यधास्थान कर दिया गया है।

दलपतसिंह के ज्येष्ठ होने पर भी अपनी भटियाणी राणी गंगा पर विशेष प्रेम होने के कारण रायासिंह की इच्छा थी कि उसके बाद उसका पुत्र सुर्रासह बीकानेर का स्वामी हो। अतपव

जहांगीर का दलपतसिंह को टीका देना

उसने उस( सुरसिंह )को ही अपना उत्तरा-धिकारी नियत किया था। रायसिंह का दिताल में

देहांत हो जाने पर दलपतिसंह बीकानेर की गद्दी पर बैठा । जहांगीर के सातमं राज्यवर्ष भी ता० १६ फ़रवरदीन (हि०स०१०२१ ता० ४ सफ़र=बि० सं०१६६६ चेत्र सुदि ६=ई० स०१६१२ ता० २८ मार्च ) को वह बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ, जिसने उसे राय का ख़िताब देकर ख़िलअत प्रदान की। स्रासंह भी इस अवसर पर दरबार में उपस्थित था। उसने उदंड भाव से कहा कि मेरे पिता ने मुभे टीका दिया है और अपना उत्तराधिकारी बनाया है। जहांगीर इस वाक्य को सुनकर बड़ा रुप्ट हुआ और उसने कहा कि यदि तुभे तेरे पिता ने टीका दिया है तो में दलपतासंह को टीका देता हूं। इसपर उसने अपने हाथ से दलपतासंह के टीका लगाकर उसका पैतृक राज्य उसे सींप दिया ।

कुछ दिनों बाद जब उट्टा में एक श्रफ़सर भेजने की आवश्यकता हुई, तो बादशाह ने मिर्ज़ा रुस्तम<sup>3</sup> के मनसब में वृद्धि कर ता॰ २ शहरेवर

<sup>(</sup>१) वि० सं० १६६८ चैत्र विद ४ से १६६६ चैत्र विद १४ (ई० स० १६१२ ता० १० मार्च से ई० स० १६१३ ता० ६ मार्च ) तक।

<sup>(</sup>२) तुजुक-इ-जहांगीशी— राजर्स-कृत अनुवाद; जि॰ १, ए॰ २१७-८। उमरा-ए-हन्द; ए॰ १६४। बजरत्रदास; मञ्चासिरुल् उमरा (हिन्दी); ए॰ ३६१-२। सुंशी देवीप्रसाद; जहांगीरनामा; ए॰ १४२। वीरविनोद; भाग २, ए० ४८८।

मुंह्योत नैस्मी की ख्यात में दलपतसिंह का वि॰ सं॰ १६६८ में पाट बैठना लिखा है (जि॰ २, पृ॰ १६६)।

<sup>(</sup>३) यह फ्रारस के बादशाह शाह इस्माइल के पौत्र मिर्ज़ा सुस्तान हुसेन का पुत्र था, जो हि०स० १००१ (वि० सं० १६४६ = ई०स० १४६२) में बादशाह स्रकवर की सेवा में प्रविष्ट हुआ। इसकी साम्राज्य के समीरों में गयाना होती थी सौर वहे-वहे

दलपतसिंह का ठट्टा मेजा जाना (हि॰ स॰ १०२१ ता॰ २६ जमादिउस्सानी = बि॰ सं॰ १६६६ भाद्रपद वदि १३ = ई॰ स॰ १६१२ ता॰ १४ ज्यास्त) को उसे वहां का हाकिम बनाकर

भेजा। इस अवसर पर दलपतिसंह का मनसब भी बढ़ाकर , डेढ़ हज़ारी से दो हज़ारी कर दिया गया तथा बादशाह ने उसे भी मिर्ज़ा रुस्तम का सहायक बनाकर ठट्टा भेजा । 'उमराप हनूद' में लिखा है—'इस अवसर पर दलपतिसंह ठट्टा जाने के बजाय सीधा बीकानेर खला गया ।' इससे बादशाह की उसपर फिर अमसजता हो गई और वह उसके विरुद्ध हो गया।

आसपास के भाटियों पर अधिक नियम्बस रखने के लिए इलपत-सिंह ने चूड़ेहर (वर्त्तमान अनूपगढ़ के निकट) में एक गढ़ बनवाना

दलपतसिंह का चूड़ेहर में गढ़ बनवाने का असफल प्रयत्न आरम्भ किया, परन्तु इस कार्य का भाटी बराबर विरोध करते रहे, जिससे वह ऊत्कार्य न हो सका। वि० सं० १६६६ मार्गशीर्व वदि ३ (ई० स० १६१२

ता० १ नवंबर ) को भाटियों ने वहां का थाना भी उठवा दिया"।

कार्य इसे सीप जाते थे। हि॰ स॰ १०४१ (वि॰ सं॰ १६६८=ई॰ स॰ १६४१) में भागरे में इसका देहांत हुआ।

- (१) शकवर के समय में इसका मनसब केवल पांच सौ था। संभव है बाद में बदकर देद हज़ारी हो गया हो, पर ऐसा कब हवा इसका पता नहीं चलता।
- (२) मुंशी देवीप्रसादः, जहांगीरनामा पृ० १४६। उमराप् हन्दः, पृ० १६४। क्रजरसदासः, मश्रासिरुल् उमरा (हिन्दी), पृ० ३६२।

'तुजुक-इ-जहांगीरी' ( राजर्स भौर बेवरिज-कृत अंग्रेज़ी भ्रानुवाद, ए० २२६ ) में 'ठट्टा' के स्थान में 'पटना' लिखा है । मुंशी देवीप्रसाद के मतानुसार 'पटना' पाठ भशुद्ध है, शुद्ध पाठ 'ठट्टा' होना चाहिये।

- (३) उमराप् हन्दः, यू० १६४।
- ( भ ) दयालदास की रूपात; जि॰ २, पत्र ३४। पाउलेट; गैज़ेटियर क्रॉब् दि वीकानेर स्टेट; पु॰ ३१।

रायसिंह ने स्रसिंह को ८४ गांवों के साथ फलोधी दी थी, जहां वह रहता था। दलपतसिंह ने अपने मुसाहब पुरोहित मानमहेश के

दलपतसिंह का स्रसिंह की जागीर जन्त करना कहने में आकर फलोधी के श्रतिरिक्त अन्य सब गांव खालसा कर लिये। श्रन्य लोगों ने इस सम्बन्ध में उसे बहुत समकाया, परन्तु उसके दिल में

खनकी बात न जमी। तब स्रसिंह एक बार पुरोहित मानमहेश से मिला, परंतु वहां से भी जब उसे निराशा हुई तब वह दो मास बीकानेर ठहरकर फिर फलोधी चला गया, जहां से उसने पुरोहित लक्ष्मीदास को बादशाह की सेवा में भेजा।

जिन दिनों स्रसिंह बीकानेर में था उन दिनों उसकी माता ने सोरम (सोरों) की यात्रा करने की इच्छा प्रकट की थी, अतएव चार मास फलोधी

नद्दांगीर का स्ट्रसिंह को बीकानेर का मनसब देना में रहने के उपरान्त वह किर बीकानेर गया और वहां से अपनी माता को साथ हो उसने सोरम तीर्थ की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में वह सांगानेर में उहरा जहां कछवाहे राजा मानसिंह से उसका

मिलना हुआ। चार दिन बाद मानसिंह तो आमेर चला गया और स्रसिंह अपनी माता सिंहत सीधा सोरों पहुंचा। उसी स्थान पर उसके पास-बादशाह का फ़रमान पहुंचा, जिसके अनुसार वह दिल्ली गया जहां बादशाह ने बीकानेर का राज्य उसे दे दिया तथा दलपतसिंह को गद्दी से हटाने के लिए नवाब जाबदीनखां (ज़ियाउद्दीनखां) एक विशाल सैन्य के साध उसकी सहायता को भेजा गया ।

<sup>(</sup>१) दयालदास की रूपात; जि॰ २, पत्र ३४-४। वीरविनोद; भाग २, पृ॰ ४८६। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ३१।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३४। बीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४८६। पाउलेट; गैज़ेटियर ब्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र० २१।

<sup>&#</sup>x27;तुजुक इ-जहांगीरी' में इसका उक्केस नहीं है ।

सूरसिंह के शाही फ़ौज के साथ आने पर दलपतासिंह भी अपनी सेना सहित छापर में आया । दोनों दलों में युद्ध होने पर जावदीन(जियाउदीन)स्तां भाग गया और दलपत-

दलपतसिंह का हारना श्रीर केंद्र होना सिंह की विजय हुई। तब जावदीन खां ने दिसी से श्रीर सहायता मंगवाई। इस श्रवसर पर

सूरसिंह ने बड़े साहस और बुद्धिमत्ता से कार्य लिया। उसने दलपतिसिंह के प्रायः सभी सरदारों को, जो उसके दुर्व्यवहार के कारण पहले से ही असन्तृष्ट थे, अपनी तरफ़ मिला लिया। केवल ठाकुरसी जीवणदासोत, जो उस समय दलपतिसिंह की श्रोर से भटनेर का शासक था, उसका पत्तपाती बना रहा। दूसरे दिन लड़ाई छिड़ने पर दलपतिसिंह हाथी पर चढ़कर युद्धत्तेत्र में श्राया। उस समय उसके पीछे खवासी में चूक का ठाकुर भीमिसिंह बलभद्रोत बैठा था। सेनाओं की मुठभेड़ होते ही विरोधी सरदारों ने इशारा किया, जिसवर भीमिसिंह ने पीछे से दलपतिसिंह के हाथ पकड़ लिये। फिर वह (दलपतिसिंह) केंद्र कर हिसार भेजा गया, जहां से श्रजमेर पहुंचाया जाकर बन्दी कर दिया गया।

'तुजुक-इ-जहांगीरी' में लिखा है कि बाठ वें राज्यवर्ष में दि० स० १०२२ ता० ११ रज्जब (जि० सं० १६७० भाद्रपद सुदि १३=ई० स०१६१३ता०

जहांगार-द्वारा दलपत्तिमह का मरवाया जाना १८ अगस्त) को बादशाह के पास सूरासिंह द्वारा, जिसे उसने विद्रोही दलपतिसिंह को हटाने के लिए नियुक्त किया था, उस( दलपतिसिंह )के हराये जाने

का समाचार पहुंचा। फिर दलपतसिंह ने हिसार की सरकार में उपद्रव करना शुक्ष किया, जिससे खोस्त के हाशिम एवं श्रन्य जागीग्दारों ने उसे गिरमतार करके बादशाह की सेवा में भेज दिया। दलपतिसिंह के साम्राज्य-

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पश्च ३४-६। वीरविनोद; भाग २, ४० ४८६-६०। पाउछेट; गै.क्रेटियर धॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए० ३१।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १६६६ चैत्र विद्धामाद्यास्या से वि॰ सं॰ १६७१ चैत्र सुद्धि १॰ (ई॰ स॰ १६१३ ता॰ ११ मार्च से ई॰ स॰ १६१४ ता॰ १॰ मार्च) तक।

विरोधी भ्राचरण से बादशाह पहले से ही उसपर कुपित था, अतएव उसे मृत्यु-दंड दे दिया गया। स्रासिंह की सेवाओं के बदले में उसका मनसब पहले से पांच सौ अधिक कर दिया गया।

दलपतसिंह की मृत्यु के विषय में ख्यातों में यह लिखा है कि हिसार से अजमेर भेजे जाने पर दलपतासिंह वहां पर ही (आनासागर के

ख्यातें श्रोर दलपतासिंह की मृत्यु बंद के नीचे के जहांगीरी महलों में) सौ सैनिकों के निरीक्षण में क़ैद कर दिया गया। उन्हीं दिनों अपनी ससराल को जाता हुआ चांपायत हाथीसिंह

(गो गालदासोत) दल गतिसिंह के बन्दीगृह के निकट ठहरा। दलपतिसिंह ने उससे मिलने की अभिलाषा प्रकट की, परम्तु चोवदारों ने आहा न दी। तब हाथीसिंह ने कहा कि में ससुराल से लौटते समय अवश्य मिलंगा। इसपर दलपतिसिंह ने कहा कि में उस समय तक जीवित रहंगा इसमें मुक्ते सन्देह है। तब तो हाथीसिंह ने अपने राठोड़ों से सलाह की कि जीवन-सार्थक करने का ऐसा अवसर फिर न जाने कब आये। हम भी राठोड़ हैं और यह भी राठोड़, अतएव हमारा कर्तव्य है कि हम इसके लिए प्राण दे दें। ऐसा विचार कर वि० सं० १६७० फालगुन विद ११ (ई० स० १६१४ ता० २४ जनवरी) को केसिरिया बाना पहनकर वे सब दलपतिसिंह के रक्तकों पर दूट पड़े और उन्हें मारकर उसे निकाल अपने साथ ले चले। जब अजमेर के स्वेदार को इस घटना की खबर मिली तो उसने चार हज़ार फ्रीज के साथ उनको घर किया। फलस्वरूप दलपतिसिंह, हाथीसिंह व

<sup>(</sup>१) जि॰ १, पु॰ २४८-१। उमराए हन्द् (पु॰ ११४) में भी ऐसा ही जिला है।

अपने द्र वें राज्यवर्ष ता० २ बहमन (हि० स० १०२२ ता० १० जिलहिज = वि० सं० १६७० माघ सुदि ११ = ई० स० १६१४ ता० ११ जनवरी ) के फ्ररमान में जहांगीर ने दक्षपत की प्राजय और सुरसिंह की वीरता का क्षेत्रेख किया है।

<sup>(</sup>२) इस झैरऱ्याही के बदले में हरसोलाय (मारवाड़) के ठाकुर बीकानेर में सूरजपोछ तक घोड़े पर सवार होकर जा सकते हैं। दूसरे सरदार, जिनको सवारी पर बैठकर भीतर जाने की इज्ज़त नहीं है, किले के बाहर ही घोड़े से उत्तर खाते हैं।

आदि सब राठोड़ मारे गये। दलपतसिंह के मारे जाने की सूचना भटनेर पहुंचने पर उसकी छः राखियां सती हो गई?।

### महाराजा ख्रसिंह

महाराजा रायसिंह के दूसरे कुंबर स्र्रसिंह का जन्म वि० सं० १६४१
पीप बदि १२ (ई० स० १४६४ ता० २० नवंबर) को होना ख्यातों से
पाया जाता है । बादशाह (जहांगीर) की आज्ञा
से अपने बड़े भाई दुलपतिसिंह को परास्त कर
वि० सं० १६९० (ई० स० १६१३) में बह बीकानेर की गद्दी पर बैठा ।
अनन्तर स्रिसिंह दिल्ली गया, जहां बादशाह ने उसके मनसब में
बृद्धि की। कर्मबन्द्र के वंशज लहमीबन्द्र, भागबन्द्र (सोमागबन्द्र) आदि
उस समय दिल्ली में ही थे; उनकी बहुत खातिर कर
बहां से लौटते समय स्रिसिंह उन्हें अपने संग
बिकानेर ले गया और दीवान के पद पर नियुक्त

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३४ । वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४६०-१। पाउलोट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ३१-२।

मुंहयोत नैयासी की ख्यात में भी भटनेर समाचार पहुंचने पर दलप्तसिंह की ह राथियों का सती होना लिखा है (जि॰ २, पृ॰ १६६)।

<sup>(</sup>२) दयालदास की रुवात; जि॰ २, पत्र ३६ । पाउछेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ३२।

चंह्र के यहां से मिस्रे हुए प्राचीन जन्मपत्रियों के संप्रह में भी यही समय दिया है।

<sup>(</sup>३) इयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३६ । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ३२।

सुंहयात नैयासी की स्थात में भी सुरसिंह का वि० सं० १६७० (ई० स० १६१३) में बीकानेर का स्वामी होना जिखा है (जि० २, ५० १६६)।

<sup>&#</sup>x27;तुजुरू-इ-जहांगीरी' से भी पाया जाता है कि वि० सं० १६७० में सूरसिंह ने दुजपतसिंह को परास्त किया, जिसकी सूचना बादशाह के पास हि० स० १०२२

कर दिया। मरते समय कर्मचन्द्र ने अपने पुत्रों का स्र्रिसंह की तरफ़ से सचेत कर दिया था, परन्तु वे उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों में फंस गये। स्र्रिसंह को अपने पिता के अन्त समय की हुई अपनी प्रतिक्षा याद थी। अतएव दो मास बीतने पर चार हज़ार सैनिक भेजकर उसने उनके मकानों को घर लिया। लदमीचन्द तथा भागचंद के पास उस समय ४०० राजपूत थे। जब उन्होंने देखा कि अब बचकर निकल जाना कठिन है, तो अपने परिवार की क्षियों को मारकर तथा अपनी सम्पत्ति नष्टकर वे अपने ४०० राजपूतों सिहत बीकानेर के सैनिकों पर टूट पड़े और वीरता-पूर्वक लड़ते हुए मारे गये। केवल उनके वंश का एक बालक, जो उन दिनों अपनी निनहाल (उदयपुर) में था, बच गया, जिसके वंशज' उदयपुर में अब तक विद्यमान हैं?।

फिर स्रसिंह ने उसी वर्ष पुरोहित मान महेश और वारहट चौध की जागीरें ज़ब्त कर लीं। इसका विरोध करने के लिए वे वीकानेर गये,

पिता के साथ विश्वासघात करनेवाली की मरवास परन्तु जब कुछ सुनवाई नहीं हुई, तो दोनों चिता लगाकर जल मरे । उसी दिन से तोलियासर के पुरोहितों से 'पुरोहिताई' तथा बारहटों से 'पोल-

पात' श्रीर उनके 'नेग' का हक जाता रहा एवं उनके स्थान में डांडसर के चारण को यह हक मिलने लगा। पिता के विरुद्ध विद्रोह करनेवालों में से सारण भरथा (जाट) बच रहा था उसे भी उसने द्रोणपूर के

ता॰ १९ रज्जब (वि॰ सं॰ १६७० भाद्रपद सुदि १२ = ई॰ स॰ १६१६ ता० १७ अगस्त ) को पहुंची, तब सुरसिंह का मनसब बढ़ाथा गया (जि॰ १, ए॰ २४=६)।

<sup>(</sup>१) इनके विशेष कृतान्त के लिए देखो मेरा 'राजप्ताने का इतिहास;' जि॰ २, ए॰ १६११-२३।

<sup>(</sup>२) द्याबदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३६ । वीरविनोद; भाग २, ए० ४८१-२।

<sup>(</sup> ३-४ ) ये दोमों भी रायसिंह के विरुद्ध किये हुए चढ्यन्त्र में कर्मचन्द्र के सहायक थे।

गोपालदास सांगावत के हाथ से मरवा डाला । इस प्रकार अपने पिता के विरोधियों को उपयुक्त दंड दे, स्र्रासेंह ने उसकी मृत्यु-शैय्या के निकट की हुई अपनी प्रतिका पूरी की।

व्यासवास सिकाता है कि अब शाहज़ादा खुर्रम<sup>3</sup> बाग़ी होकर दिल्ली से निकल गया और दिल्ला के स्वों में उसके उपद्रव करने का समाचार

- (१) ठाकुर बहातुरसिंह की छिखी हुई बीदावतों की ख्यात में भी लिखा है कि सारण भरथा एवं ईसर को मारने के लिए गोपालदास की नियुक्ति हुई थी। गोपाजदास बीदा के वंश के संसारचन्द के पुत्र सांगा का तीसरा पुत्र था। बाद में यही दोखपुर का स्वामी हुआ। (भाग १, ए० १३६)।
- (२) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १६। वीरविनोद; भाग २, पृ० ४६२। पाउलेट; गैज़ेटियर ब्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए० ३३।
- (३) शाहजादा खुर्रम जहांगीर का बड़ा ही प्रिय पुत्र था, जिसकी उसने बहुत प्रतिष्ठा बढ़ाई थी। उसको वह भ्रपना उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता था. परनतु बादशाह अपने राज्य के विछले वर्षों में अपनी प्यारी बेगम नृरजहां के हाथ की कश्युतली सा हो गया था, जिससे वड़ जो चाहती वही उससे करा लेती थी। न्रजहां ने अपने प्रथम पति शेर अक्रगन से उत्पन्न पुत्री का विवाह शाहज़ादे शहरयार से किया था, जिसको वह जहांगीर के पीछ बादशाह बनाना चाहती थी । इस प्रयश्न में सफलता प्राप्त करने के लिए वह खुर्रम के विरुद्ध बादशाह के कान भरने लगी भौर उसने उसको हिन्दुस्तान से दूर भिजवाना बाहा । उन्हीं दिनों ईरान के शाह श्रम्बास ने कन्धार का क्रिला अपने ग्रधीन कर लिया था, जिसको पीछा विजय करने के जिए न्रजहां ने ख़र्रम को भेजने की सम्मति बादशाह को दी । तदनुसार बादशाह ने उसको बुरहानपुर से कंघार जाने की बाज़ा दी। शाहज़ादा भी न्रजहां के प्रपंच को जान गया था, जिससे उसने वहां जाना न चाहा। वह समऋ गया था कि यदि हिन्दुस्तान से बाहर जाना पड़ा चौर हिन्दुस्तान का कोई भी प्रदेश मेरे हाथ में न रहा, तो मेरा प्रभाव इस देश में कुछ भी न रहेगा। वह बादशाह की बाज़ा न मानकर वि० सं॰ १६७६ (ई॰ स॰ १६२२) में उसका विदोही बन गया और दक्षिण से मोह जाकर सैन्य सहित आगरे की ओर बढ़ा, जहां के अमीरों की सम्पत्ति झीनता हुआ वह मथुरा की तरफ़ गया। फिर बागे बढ़ने पर वह निलोचपुर की लढ़ाई में शाही सेना से हारा और भागते समय बांबेर के पास पहुंचकर उसने उसे लुटा । फिर वहां से वह उदयपुर में महाराखा कर्यसिंह के पास गया, क्योंकि उन दोनों में प्रस्पर स्नेह था।

सूरसिंह का खुरंम पर भेजा जाना बादशाह के पास पहुंचा तो उस( बादशाह )ने स्टिस्ह को फ़्रीज के साथ उसपर भेजा । खुर्रम ने बड़ा उपहुंच मचा रक्जा था, ज्ञतपव उससे कई

कड़ाइयां कर सूरसिंह ने वहां बादशाह का सिका जमाया। ।

'मञ्चासिरुल् उमरा' (हिन्दी) से पाया आता है कि बादशाह आहां-गीर के समय स्रासिंह का मनसब तीन हज़ार ज़ात और दो हज़ार सवार तक पहुंच गया । हि॰ स॰ १०३७ ता॰ २८ सफ़र (वि॰ सं॰ १६८४ कार्तिक बदि अमाबास्या = ई॰ स॰ १६२७ ता॰ २८ अपटोबर) को जहांगीर का काश्मीर से लाहीर

कुद समय तक वहां रहकर मेवाइ के सेनाध्यत्त कुंवर भीमसिंह के साथ वहः वहीं साददी में होता हुआ मांडू पहुंचा। फिर मांडू से नर्मदा को पारकर असीरगढ़ और बुरहानपुर होता हुआ गोलकुंड के मार्ग से उदीसा और बंगाल में पहुंचा। वहां ढाका और अकबरनगर आदि की लड़ाइयों में विजय पाकर उसने बंगाल पर अधिकार कर किया। इसके बाद उसने बिहार, अवध और हलाहाबाद को जीतने का विचार कर भीमसिंह को पटना पर भेजा, जहां का शासक परवंज़ की तरफ से दीवान मुख़-लिसख़ां था। भीमसिंह के बहां पहुंचते ही वह बिना लड़े ही पटना छोड़कर हलाहाबाद की तरफ भाग गया और किले पर भीमसिंह का अधिकार हो गया। वहां से खुरंम ने उसको अब्दुलाख़ां के साथ इलाहाबाद की ओर भेजा और स्वयं भी उसके पीछे गया। उसने टेंस नदी के किनारे कम्पत के पास हेरा ढाला। उधर से शाहज़ादे परवेज़ की अध्यवता में शाही सेना लड़ने को आई। यहां सावाई हुई, जिसमें भीमसिंह के वीरतापूर्वक प्रायोग्सर्ग कर खुकने पर खुरंम हारकर पटना होता हुआ इक्षिया को लीट गया।

(१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३७।

'वीरविनोद' में भी लिखा है कि जब बागी खुरैंस और उसके भाई परवेज़ का मुकाबला हुआ, उस समय स्रसिंह भी शाही सेना के साथ था (आग २, १० ४६२), परन्तु फ्रारसी तवारीख़ों में स्रसिंह का उल्लेख नहीं मिलता।

( २ ) व्रजरवदासः, मधासिरुल् उमरा ( हिन्दी ); पृ० ४४६ ।

संशी देवीप्रसाद; ने 'जहांगीरनामे' के प्रारम्भ में दी हुई अनसबदारों की सूची में स्रसिंह का मनसब दो हज़ार ज़ात बौर दो हज़ार सवार दिया है ( ४० १६ ) । आते हुए देहांत हो गया । श्राहजादे सुर्रम को इसका पता मिलते ही वह दिस्त से आगरे आकर शाहजहां नाम धारण कर तक्ष्त पर बैठ गया । उस समय उसने बहुत से रुपये बांटे और अपने आक्रसरों के मस-सबों में बुद्धि की । इस अवसर पर स्रासिंह (बीकानेरी) का ममसब बढ़ाकर चार हज़ार ज़ात और ढाई हज़ार सवार कर दिया गया तथा उसे हाथी, घोड़ा, नक्कारा, निशान आदि मिले ।

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसादः, जहांगीरनामाः, पृ० ५६६।

<sup>(</sup>२) सुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १; ए० ६।

<sup>(</sup>३) बूंदी का स्वामी।

<sup>(</sup>४) कञ्जवाहे राजा मानसिंह के पुत्र प्रतापसिंह के बेटे राजा महासिंह का पुत्र, जिसे मिर्ज़ा राजा जयसिंह भी कहते थे।

<sup>(</sup>१) इसका वास्तविक नाम ज़मानाबेग था और यह कानुस के निवासी ग़ोर-सेग का पुत्र था। सकदर के समय में इसका मनसब केवल १०० था, पर जहांगीर के समय इसको उबतम सम्मान प्राप्त था। शाहजहां के राज्यकाल में भी यह उसी पद पर बहाल रहा। इसकी सृत्यु हि० स० १०४४ (वि० सं० १६६३ ≔ ई० स० १६३४) में दक्षिया में हुई।

बादशाह ने सूरसिंह, महाबत जां आदि को वापस बुला लिया ।

शाहजहां के गही पर बैठने पर जुक्तारसिंह बुंदेला भी उसकी सेवा में उपस्थित हुआ था पर बीच में वह बिना आहा प्राप्त किये ही किर

भारते देश चला गया । श्रोरछा में पहुंचने पर पर जाना इसकी खबर लगी तो उसने एक बड़ी फ़्रौज देकर

महाबतलां को सैयद मुज़क्रकरलां, दिलावरलां रे, राजा रामदास नरवरी के भगवानदास बुंदेला श्रादि के साथ उसपर भेजा। मालवे के सूबेदार लान-जहां लोदी को भी राजा विद्वलदास गौड़ , श्रनीराय सिंहदलन ,

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० १४-८ । ब्रजरकदास; मन्नासिहज् उमरा (हिन्दी); ए० ४४६ । उमराण् हन्द; ए० २४७ ।

<sup>(</sup> २ ) शाहतहां के दरवार का समीर-वहादुरख़ां रुहेले का पुत्र ।

<sup>(</sup>३) दसवीं शताब्दी में नरवर तथा ग्वालियर पर कछवाहीं का राज्य था। फिर वहां पिइहारीं का राज्य हुआ, जिनसे शाह अल्तमश ने उसे ले लिया। तैमूर की खड़ाई के समय बहां तंवरों ने अधिकार कर लिया। ई० स० १४०७ (वि० सं० १४६४) के आसपास सिंकदर लोदी ने नरवर का दुर्ग जीत लिया फिर कछवाहीं को दे दिया, जिनका वहां मुग़लों के समय में भी अधिकार था।

<sup>(</sup> ४ ) राजा गोपाळदास गौड़ का पुत्र।

<sup>(</sup>१) भनीराय बदगूजर वंश का राजपूत था। उसके पूर्वज ज़मींदार थे, परन्तु उसका दादा ग़रीव हो जाने के कारण, बहुधा हरिणों को मार-मार कर उनके मांस से भपने कुटुम्ब का पालन किया करता था। एक दिन शिकार के समय उसने धोले में बादशाह श्रकबर का शिकारी चीता मार डाला। इसका पता जगने पर शाही शिकारी उसको पकड़कर बादशाह के पास के गये। बादशाह के पूछने पर जब उसने सारा हाल सच-सच निवेदन कर दिया, तो बादशाह ने उसकी हिम्मत और निशाना जगाने की कुशकता से प्रसन्न होकर उसे अपनी सेवा में रख लिया और शिकार में अधिक इचि होने के कारण उसको उचित पद पर नियत किया। उसका पुत्र बीरनारायण हुआ। वीरनारायण का पुत्र अनुपसिंह था, जो पीछे से 'ब्रनीशय सिंहदलन' के खिताब से प्रसिद्ध हुआ। अकबर के श्रीतम दिनों में वह ख़वासीं का अफसर बनाया गया। जहांगीर के समय कुछ काल तक वह उसी पद पर नियत रहा। अपने

शाज्य के पांचवें वर्ष (वि० सं० १६६७ = ई० स० १६१०) में एक दिन बादशाह अहांगीर बाड़ी के प्रगते में चीतों का शिकार करने में लगा हवा था । यहां कुछ दूर पर चीलों को एक बुक्त पर बैठे हुए देखकर धनुष तथा बिना फलवाले तीर लेकर अनपसिंह सभर बढा । उस बुक्त के निकट आधा खाया हुआ बैल उसे नज़र आया । समीप ही महादी में से एक बढ़ा चौर प्रवल शेर निकला । यद्यपि सन्ध्या होने में कह ही समय रोष था तथापि उसने और उसके साथियों ने शेर को घेरकर इसकी ख़बर बादशाह को दी । जहांगीर तुरन्त घोड़े पर सवार होकर उधर गया और बाबा खुरेंम, हामवास. प्तमावराष, हपातखां तथा एक-दो और बादमी उसके साथ चले । शेर वृच की खाबा में बैठा था। उसने घोड़े से उतरकर शेर पर निशाना लगाया। दो बार निशाना खगाने पर भी शेर मरा नहीं वरन एक शिकारी को भायल कर फिर अपनी जगह जा बैठा । तीसरी बार बादशाह बन्दक चलानेवाला ही था कि इतने में गर्जना करता हुआ शेर उसपर ऋपटा । उसने बन्दक चलाई तो गोली शेर के मंह और दांतों में होकर निकल गई, लेकिन बन्दुक की आवाज़ से वह और भी क़द्ध हो गया। बहुत से सेवक, जो वहां थे, दरकर एक दूसरे पर गिर गये। स्वयं बादशाह उनके थके से हो-कहर पीछे जा गिरा। हो-तीन बाहमी तो उसकी हाती पर पांच रखकर कपर से निकल गये । ऐसी दशा में अनुप्रसिंह शेर के सामने गया तो वह फुर्ती से उसपर जपका । उस पुरुषसिंह ने बीरता से सामने जाकर दोनों हाथों से एक लाठी उसके सिर पर मारी । शेर ने मुंह फाइकर उसके दोनों हाथ चना ढाले, परन्तु उसके हाथ में जाठी और कहे होने से उसे बड़ा सहारा मिला और उसके हाथ बेकार न हुए । अनुपराय ने बल से अपने हाथ उसके मुख से खुड़ाकर उसके जबड़े पर दो-तीन . धूंसे मारे भीर करवट लेकर वह जुटने के बल उठ खड़ा हका । शेर के दांत उसके हाथों के आर-पार हो गये थे, इसिकए उसके मुंह से खींचते समय वे फट गये। शेर के पंजे उसके दोनों कल्धों पर लग गये थे। जब वह खड़ा हका, तो शेर भी खड़ा हो गया और उसने अपने पंजों से उसकी छाती में प्रहार किया। ज़मीन ऊंची-नीची होने से वे दोनों कुरती जबते हुए पहजावानों की तरह ख़ुदकते हुए, एक दूसरे के कपर-नीचे होते गये । शेर उसको जब छोड़कर भागने लगा तो अनुपसिंह खड़ा होकर उसके पीछे दौबा और उसने उसके सिर में तलवार का प्रहार किया। जब शेर ने उसकी ओर मुंह किया तो उसने अपनी तलवार का दूसरा वार उसके मुंह पर किया, जिससे उसकी झाँखों पर की चमड़ी लटक गईं। इसी बीच इसरे लोगों ने आकर शेर को मार शाला । बादशाह अनुप्रसिंह के वीरतापूर्ण कार्य और स्वामिशकि से बहत मसन हुआ और उसके अब्हे होने पर उसने उसे 'अनीराय सिंहदलन' के ज़िताब से सम्मानित किया तथा उसको भवनी तलवारों में से एक खासा तलवार बस्त्री और

राजा गिरधर<sup>3</sup>, राजा भारत<sup>3</sup> आदि के साथ जुमारसिंह पर जाने को लिखा गया। इधर कज़ीज के स्वेदार अब्दुझाखां को भी पूरव की तरफ़ से ओरछा जाने की आझा हुई । इस फ़ौज के साथ स्रासिंह, बहादुरखां रुहेला, पहाड़सिंह बुंदेला<sup>3</sup>, किशनसिंह भदोरिया तथा आसफ़खां भी थे। तीन ओर से आक्रमण होने पर जूमारसिंह ने तंग आकर महाबतलां की मारफ़त माफ़ी मांग ली और वह दरबार में हाज़िर हो गया<sup>8</sup>।

वि० सं० १६८६ कार्तिक विद १२ (ई०स० १६२६ ता॰ ३ झक्टोबर) शनिवार की रात को खानजहां लोदी शागरे से भाग गया । तब बादशाह

उसका मनसव बढ़ाया । पुष्कर में वराहघाट के सामनेवाले तट की तरफ, वर्तमान स्मशानों के निकट बना हुआ जहांगीरी महज्ञ, जो अब खंडहर के रूप में है, अनीराय की अध्यक्षता में ही बना था। पन्द्रहवें राज्यवर्ष में बंगश की चढ़ाई में महाबताज़ां की सिफारिश से बादशाह ने उसको सेनापित नियत किया। वि० सं० १६८३ (ई० स० १६२६) में वह कांग के बादिस नियत किया गया। शाहजहां के राज्य-समय उसके पिता वीरनारायण के मरने पर अनीराय को राजा का खिताब मिला और उसका मनसब तीन हज़ारी ज़ात व डेढ़ हज़ार सवार का हो गया। वि० सं० १६३६ (ई० स० १६३६) में उसका देहांत हुआ। उसका पुत्र जयराम था।

- (१) राजा रायसल दरवारी का ज्वेष्ठ पुत्र।
- (२) राजा मधुकर के पुत्र राजा रामचन्द्र का पौत्र ।
- (३) खुंदेले राजा वीरसिंहदेव का पुत्र।
- ( ४ ) श्रागरे से तीन कोस पर एक स्थान भदावर है, जहां के रहनेवाले चौहान इस पदवी से प्रसिद्ध हैं।
  - ( १ ) यह नूरजहां बेग़म का आई तथा शाइजहां का रबसुर था।
- (६) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० १४-२० । अजरलदास; ममासिरुल् उमरा (हिन्दी); ए० ४४६।
- (७) इसका ठीक-ठीक वंश-परिचय ज्ञात नहीं होता । सहांगीर के राज्यकाल में इसे पांच हज़ारी मनसब प्राप्त था ।

सूरसिंह का स्वानजहां पर भेजा जाना ने स्रसिंह, राजा विद्वलदास गौड़, राजा भारत बुंदेला, माधोसिंह हाड़ा, पृथ्वीराज राठोड़, राजा बीरनारावरा, राय हरचंद पड़िहार आदि के साथ

स्थाजा अन्द्रलहसन को फ़्रीज देकर उसके पीछे भेजा । धीलपुर में उन्होंने उसे जा घेरा। पहले तो कुछ देर तक खानजहां ने लड़ाई की, पर अंत में यह भाग गया और जुकारसिंह बुंदेले के मुल्क में पहुंचने पर उस (जुकारसिंह) के बेटे ने उसे गुममार्ग से बाहर निकाल दिया, जहां से यह निज़ामुल्मुल्क के पास पहुंच गया<sup>3</sup>। तब बादशाह ने अपनी फ़्रीज को बापस बुला लिया।

उसी वर्ष चैत्र विद ६ (ई० स०१६३० ता०२२ फ़रवरी) को शाहजहां ने अलग-अलग तीन फ़्रौजें खानजहां लोदी पर भेजीं। एक फ़्रौज का संचा-

स्रसिंह का स्तानजहां इस् पर दूसरी नार भेजा जाना

लन दित्तिण के सूबेदार इराइतलां के द्वाथ में था, दूसरी महाराजा गजसिंह की मातहती में थी और तीसरी में अन्य श्रक्षसरों के अतिरिक्त सूर-

सिंह भी था। कुछ दिनों बाद राजोरी नामक स्थान में खानजहां से इन फ्रीजों का सामना हुआ। उस समय शाही फ़ीज़ का हरावल राजा जयसिंह" था। उसके प्रवल आक्रमण से खानजहां हारकर भाग निकला। इस अवसर पर कुछ लोग तो लूट-मार में लग गये, परन्तु शेष ने उसका पीछा किया, जिसपर खानजहां ने पलटकर युद्ध किया, पर सूरसिंह आदि के आक्रमण के आगे वह ठहर न सका और भाग गया ।

<sup>( 1 )</sup> राव रत्नसिंह हादा का दूसरा पुत्र ।

<sup>(</sup> २ ) राजा श्वन्पसिंह बदगूजर ( श्रनीराय सिंहद्वन ) का पिता ।

<sup>(</sup>३) मुंद्री देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० २३-६ । वजरश्नदासाः मञ्जासिक्क बमरा (हिन्दीः); ए० ४२६ ।

<sup>(</sup>४) जोधपुर के राजा सुरसिंह का पुत्र ।

<sup>(</sup> १ ) सजा महासिंह कड़वाहे का पुत्र।

<sup>(</sup> ६ ) बुंबरी देवीमसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० २७-४० ३

क्यातों से पाया जाता है कि स्रसिंह की एक भतीजी (रामसिंह की पुत्री) का विवाह जैसलमेर के रावल हरराज के पुत्र भीमसिंह' के

स्र्तिह का जैमलमर में राजकुमारी न व्याहने की प्रतिका करना साथ हुआ था। भीमसिंह की मृत्यु होने पर जैसल-मेर के सरदारों ने उसके पुत्र को मारने का निश्चय किया। तब रानी ने अपने वाचा स्रसिंह से कहलाया कि मेरे पुत्र की रज्ञा करो। इसपर

स्रसिंह ने एक इज़ार राजपूर्तों के साथ जैसलमेर की क्रोर प्रस्थान किया, परन्तु मार्ग में लाटी गांच के पास उसे बालक की इत्या किये जाने का समाचार मिला। जैसलमेरवालों के इस नृशंस कार्य से उसका दिल उनसे हट गया और उसने प्रतिक्षा की कि बीकानेर की किसी भी राजकुमारी का विवाह जैसलमेर में नहीं किया जायगा । बीकानेर में इस प्रतिक्षा का पालन अवसक होता है।

रायसिंह ने अपने जीवनकाल में शाही दरबार में जो सम्मानित स्थान अपनी बीरता के कारण प्राप्त किया था, उसे दलपतासिंह ने श्रपने श्रमुचित

स्रामंह भीर उसके नाम के शादी फरमान श्राचरण से थोड़े समय में को दिया । इसपर जहांगीर ने उस( दलपतसिंह) के छोटे माई सुरसिंह को बीकानेर का राज्य सींपा, जिसने छपने

गुणों के कारण कमशः शाही दरबार में अपने पिता के जैसा ही सम्मान प्राप्त कर लिया । जहांगीर और शाहजहां के समय के उसके नाम के

<sup>(</sup>१) गुंहरागेत नैयासी की स्थात में भीमासिंह का देहांत वि० सं० १६७३ (ई० स० १६१६) में होना जिला है (जि० २, ए० ४४१) । अतएव यह घटना इस समय के कुछ ही बाद हुई होगी।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३६। पाडलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ३४।

जैसलमेर की नवारीख़ ( १० १४ ) में भीमसिंह का राज्यकाल गुकत दिया है । साथ ही इस घटना का उल्लेख भी वृसरे प्रकार से हैं । उसमें स्रसिंह की भतीजी के 5ल का फलोधी में वेचक अथवा ज़हर से मरना लिखा है। उपर्युक्त तवारीख़ में भतीजी के स्थान पर बहन किखा है।

सगभग ४१ फ्रासान तथा निशान मिले हैं। सन् जलूस ११ ता० २ अमरदाद (हि० स० १०२४ ता० ६ रज्ज = धि० सं० १६७३ आवण सुदि १०=ई० स० १६१६ ता० १४ जुलाई) के जहांगीर के समय के शाहज़ादा खुर्रम की मुहर के निशान में स्रसिंह को राजा के खिताब से सम्बोधित किया है, जिससे स्पष्ट है कि इसके पूर्व ही बीकानेरवालों को शाही दरबार से भी राजा का खिताब मिल गया होगा। आगे चलकर तो किर कई फ़रमानों में उसे राजा लिखा है। हि० स० १०२६ ता० १४ जिलहिज (धि० सं० १६७४ पीय विद २=ई० स० १६१७ ता० ४ दिसंबर) के निशान में शाहज़ादे खुर्रम ने उसे 'उच्च कुल के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ' लिखा है। नूरजहां की मुहर का भी एक फ़रमान है, जिसमें उसे राजा ही लिखा हैं। अब इम यहां स्त्रसिंह से सम्बन्ध रखनेवाली उन घटनाओं का उसेख करेंगे, जिनका तथारीलों अधवा ख्यातों में कोई वर्णन नहीं है, परन्तु जिनपर इन फ़रमानों- हारा काफ़ी प्रकाश पड़ता है।

(१) वि० सं० १६७१-७२ (ई० स० १६१४-१४) में नरवर के किसानों पर आत्याचार करके रघुनाथ, सुवर्शन, गोकुलदास, भगवान, कवी पडान तथा हुसेन कायमखानी ने वहां के ४२ गांयों पर अधिकार कर लिया और वे लूटमार करने लगे। अब बादशाह जहांगीर के पास इसकी शिकायत हुई, तो उसने फ़रमान भेजकर स्रसिंह को इस विषय की आंख करने के लिए और घटना के सत्य सिद्ध होने पर उपर्युक्त व्यक्तियों को कठोर दंड देने के लिए नियुक्त किया शिकाया हो मास बाद ही बिद्रोहियों का साहस इतना बढ़ा कि उन्होंने शाही खज़ाने पर भी हाथ साफ़ किया और लुख़ियां के निवासियों को लूटा। तब बादशाह ने हाशम बेग चिश्ती को

<sup>(</sup>१) सन् जुलूस २१ ता० ११ काबान (हि॰ स॰ १०३६ ता० १३ सफ़र == वि॰ सं॰ १६=३ कार्तिक सुदि १४ = ई॰ स॰ १६२६ ता॰ २४ अक्टोकर) का फ़रमान।

<sup>(</sup>२) सन् जुलूस १ ता० १ खुरदाद (हि॰ स॰ १०२३ ता० १२ रबी-उस्सानी = बि॰ सं॰ १६७१ प्रथम ज्येष्ठ सुदि १४ = ई० स॰ १६१४ ता० १२ मई) का फ्ररमान ।

उनका दमन करने के लिए नियुक्त किया और फ़रमान भेजकर स्रिसंह को भी उसके साथ कार्य करने का आदेश किया । उन्हीं दिनों बागी और लुटेरा चन्द्रभान, केश्र (बिलोच) के हाथ से दंड पाने पर स्रिसंह की जागीर में चला गया । तब बादशाह ने उसे ज़िन्दा अथवा मुर्दा गिरफ्तार करने के लिए स्रिसंह को उसपर सेना भेजने को लिखा । सन् जुलूस ६ ता० ६ बहमन (हि० स० १०२३ ता० २८ जिलहिज = वि० सं० १६७१ माघ बदि अमावास्या = ई० स० १६१४ ता० १६ जनवरी) को बादशाह ने फ़रमान भेजकर स्रिसंह को दरबार में बुलवा लिया।

- (२) वि० सं० १६% (ई० स० १६२१) में बादशाह के पास किरकी की विजय का समाचार पहुंचा। इस स्थल पर सूरसिंह और दाराबक्षां भेजे गये थे और इस युद्ध में सूरसिंह ने बड़ी वीरता एवं सची राज्यभक्ति का परिचय दिया<sup>3</sup>!
- (३) वि० सं०१६७६ (ई० स०१६२२) में स्र्रासंह की नियुक्ति आमेर के निकट जालनापुर के थाने पर कर दी गई ।
- (४) वि० सं० १६८० (ई० स० १६२३) में आसकर्ण, केशोदास तथा भटनेर के अन्य कांधलोत तथा जोइयों ने मिलकर सिरसा पर धावा

<sup>(</sup>१) सन् जुल्स ६ ता० ४ श्रमस्दाद (हि० स० १०२३ ता० २० जमावि-उस्सानी = वि० सं० १६७१ आवया विद् द्वितीय ७ = ई० स० १६१४ ता० १ = जुकाई) का फ्रसान।

<sup>(</sup>२) सन् जुलूस ६ ता० ३१ श्रासरहाद (हि॰ स॰ १०२३ ता० १६ रजाय = वि॰ स॰ १६७१ भाद्रपद विदे ४ = ई॰ स॰ १६१४ ता॰ १३ श्ररास्त ) का फ्रस्मान ।

<sup>(</sup>१) सन् जुलूस १२ ता० २ द्व उर्दीबहिश्त [ अनुवाद में सन् १६ दिया है, को ठीक नहीं प्रतीत होता ] (हि॰ स॰ १०२६ ता० ११ जमादिउल्काश्यक्त = वि॰ सं॰ १६७४ वैशाख सुदि १२ = हैं॰ स॰ १६१७ ता० ७ महें) का फ्ररमान । डॉक्टर वेयाप्रसाद खिखित 'हिस्टी बॉव् जहांगीर' में भी किश्की की खड़ाई का उन्नेख है (४० २६६), जिसमें दारावलां भी साथ था।

<sup>(</sup> ४ ) हि॰ स॰ १०३१ ता॰ ६ ज़ीक़ाद (वि॰ सं॰ १६७६ आव्रपद सुदि म स ई॰ स॰ १६२२ ता॰ २ सितम्बर ) का प्रस्माग ।

किया और राय जल्लू आदि को मारकर वहां के नियासियों की सम्पत्ति लूट ली। जब इसकी खबर बादशाह को मिली तो उसने सूरसिंह के पास इस आशय का फ़रमान भेजा कि वह बाग्रियों को दंड देकर वहां के नियासियों की सम्पत्ति बापस दिला दें।

(४) कुछ दिनों पहले से ही खर्रम विद्रोही हो गया था और भारत के सिंहासन पर अधिकार जमाने के लिए अनेकों प्रकार के षड्यन्त्र रच रहा था । बंगाल और विदार को अधीन कर उसने अवध और इलाहाबाद को भी अपने अधिकार में करने का प्रयत्न किया । उसने दरियालां पठान को कुछ फ़ौज के साथ अवध में मानिकपुर की तरफ भेजा और अब्दुझाखां तथा राजा भीम (सीसोदिया) को फ़ौज की दूसरी दुकड़ी के साथ गंगा नदी के मार्ग से इलाहाबाद की तरफ रवाना किया। अध्रुलाखां के चौसाधाट पहुंचने पर खान आजुम का पत्र जहांगीर क्रलीखां इलाहाबाद में रुस्तम मिर्ज़ी के पास भाग गया। कार इक्कालां ने उसका पीछा किया तथा भूंसी नामक स्थान में डेरा किया। नावों के सहारे वह श्रासानी से इलाहाबाद में पहुंच गया तथा उसने वहां के गढ को घेर लिया। रुस्तमखां भी तत्परता के साथ अपनी रहा करने के लिए कटिबद्ध हो गया। इस बीच में शाहजादे ने भी दरियालां को वापस बलाकर बिहार में छोड़ दिया था और वह स्वयं जीनपुर पर अधिकार कर कम्पत के जंगलों में ठहरा हुआ था। यहां तक तो उसके मनसूबे ठीक तरह से पूरे ही हो रहे थे, पर अब उनमें व्याघात होना शुक्र हुआ। श्रक बर-नगर में इब्राहीमखां एवं इल्राहाबाद में रुस्तमखां-द्वारा रुकावट डाले जाने के कारण शाहजादा परवेज तथा महावतलां को इलाहबाद की सीमा में पहुंचने का समय मिल गया । दित्त में सफलतापूर्वक कार्यनिर्वाह करने के अनन्तर वे दोनों शाही आहा के अनुसार खुरेम के निरुद्ध बादशाही रैय्यत की रत्तार्थ वि० सं० १६८१ चैत्र सुदि ७ (ई० स०

<sup>(</sup>१) सन् जुलूस १८ ता० १७ तीर (हि॰ स॰ १०३२ ता॰ १० रमज़ान == वि॰ सं॰ १६८० बाषाड सुन् १२ = ई॰ स॰ १६२३ ता० २६ जून ) का फ़रमान ।

१६२४ ता० १६ मार्च) को बुरहानपुर से रवाना हुए थे। विद्याल शांहीं सैम्य का आगमत सुनते ही अन्द्रुक्षालां घेरा उठाकर भूंसी चला गया। बाद में दोतों दलों का सामना होने पर खुर्रम की पराजय हुई और वह भाग गया।

खुर्रम के विरुद्ध इस लड़ाई में परवेज़ तथा महाबतखां की सहाय-तार्थ स्रसिंह भी पहुंच गया था। स्रसिंह का नाम किसी फ़ारली तवारीख़ में तो नहीं आया है; परंतु जहांगीर के सन् जुलूस १६ ता० २५ खुरदाद (हि० स० १०३३ ता० २६ शाबान = वि० सं० १६=१ आषाढ विद १३ = ई० स० १६२४ ता० ३ जून) के निम्नलिखित आशय के फ़रमान से उसका उनके साथ होना पूर्णतया सिद्ध है—

"अमीरों में श्रेष्ठता प्राप्त, रूपाओं तथा सम्मानों के योग्य राय स्रत(स्र)सिंह को झात हो कि उसकी राजभिक, उपयुक्त सेवाओं तथा इस वर्षा ऋतु में भी अनेकों कए उठाकर मेरे पुत्र के समज्ञ उपस्थित होने का समाचार शाहज़ादा परवेज़ और महाबतलां के पत्रों-द्वारा मालूम हो चुका है।

"शाही श्रमिलाषा यही है कि उस श्रमागे का नामोनिशान मिटा दिया जाय, इसलिए सूरत( सूर)सिंह तथा श्रन्य राजभक्त व्यक्तियों का कर्तव्य है कि उस प्रतिकृत श्राचरण करनेवाले श्रमागे को दूर करने में श्रपनी पूरी शक्ति का उपयोग करें।"

खुर्रम के भागजाने पर बादशाह जहांगीर ने अपने सन् जलूस १६ ता० १४ आबान (हि० स० १०३४ ता० २३ मुहर्रम = वि० सं० १६६१ मार्ग-शीर्ष धिद १० = ई० स० १६२४ ता० २६ अक्टोबर ) के ऋरमान में स्रक-(स्र)सिंह की सेवाओं से प्रसन्नता प्रकट की है और बदले में उसके पास राजा जोरावर के हाथ घोड़ा और खिलअत भिजवाने का उल्लेख है।

उपर्युक्त उद्धरण से यह निश्चित है कि विद्रोही ख़ुर्रम के साथ की लड़ाई में सूरसिंह भी उपस्थित था और उसने अञ्झा काम किया।

<sup>(</sup>१) बा॰ वेवशियसात्; हिस्दी कॉन् जहांगीर; प्र॰ ६=१-४।

- (६) मिलिक अम्बर' का देहांत हो जाने पर बादशाह ने स्रासिंह के नाम फ़रमान भेजा कि इस अवसर पर उसे तथा अन्य अफ़सरों को भाग्यहीन (ख़र्रम) की शक्ति स्तय करने में पूरा उद्योग करना चाहिये।
- (७) वि० सं० १६८३ (ई० स० १६२६) में बादशाह ने एक योग्य ध्यक्ति को मुलतान भेजने का निश्चय किया। स्र्रिसंह की जागीर मुलतान के निकट होने के कारण वही इस कार्य के लिए खुना गया तथा वहां भेजे जाने के पूर्व दरबार में बुलाया गया<sup>3</sup>।
- (द) वि० सं० १६८३ (ई० स० १६२६) में बादशाह ने स्रसिंह की नियुक्ति बुरहानपुर में कर दी प्रायः एक मास बाद ही किर एक फ़रमान उसके नाम भेजा गया, जिसमें उसे शीव जमाल मुहम्मद के साथ बुरहानपुर पहुंचने का आदेश किया गया था ।
  - (६) वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२७) में नागोर का परगना तथा
- (१) यह हवशी जाति का गुजाम था, जिसका धीरे-धीरे दिचिया में बहुत मसुत्व वह गया। अहांगीर ने सिंहासनारूद होने पर कई बार हसे अधीन करने के जिए सेनाएं मेजीं पर मिक्क अन्वर की स्वतन्त्रता में वाधा न पहुंची। पीछे से शाहजादे शाहजहां से मिक जाने पर इसने मुगाबों से जीते हुए देश उसे दे दिये। यह अन्त तक शाहजहां का पक्षपाती बना रहा। अस्सी वर्ष की अवस्था में वि० सं० १६८३ (ई० स० १६२६) में इसका देहांत हुआ। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र फ़तहख़ां हुआ।
- (२) सन् जुलूस २१ ता०२७ खुरदाद (हि० स० १०३४ ता०२२ रमज्ञान = वि० सं० १६८३ आपाद विद = ई० स० १६२६ ता० ७ जून) का बादशाह जहांगीर का फ्ररमान ।
- (३) सन् जुलूस २१ ता० ११ अमरदाद (हि॰ स॰ १०३४ ता० १० ज़ीकाद = वि॰ सं॰ १६८३ आवया सुदि ११ = ई० स॰ १६२६ ता० २४ जुलाई) का फ्ररमान ।
- (४) सन् जुलूस २१ ता० २७ मेहर (हि० स० १०३६ ता० २८ मुहर्गम = वि० सं० १६८३ कार्तिक विद ३० = ई० स० १६२६ ता० १० काक्टोबर) का फरमान।

श्रन्य कई स्थान श्रमरसिंह के इटाये जाने पर सूरसिंह को आगीर में विये गयें।

- (१०) हि०स०१०३७ ता० २ रबीउस्सानी (बि०सं०१६८४ कार्तिक सुदि ३ = ई० स०१६२७ ता० १ नवम्बर) के फ़रमान-द्वारा मारोठ का गढ़ स्ट्रसिंह को जागीर में मिल गया।
- (११) जब लखी जंगल के मन्स्र और भट्टी आदि ने विद्रोही होकर लूट-मार करना शुरू किया तो बादशाह ने स्र्रिसंह को उनका दमन करने के लिए नियुक्त किया। इस संबन्ध का फ़रमान जहांगीर के राज्य-काल का है, परन्तु उसका संवत् टीक पढ़ा नहीं जाता। इसके अतिरिक्त और भी कई फ़रमान जहांगीर के समय के हैं, पर उनके सम्वत् स्पष्ट नहीं हैं और न उनमें स्र्रिसंह की योग्यता, राज्यभक्ति और प्रशंसा के अतिरिक्त किसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख हैं।
- (१२) जहांगीर की मृत्यु हो जाने पर ब्रास्प्रस्तां ने, जो शाहजहां का पद्मपाती था, नूरजहां को नज़र केंद्र कर दिया और बनारसी को सुदूर दिल्ल में शाहजहां के पास अपनी अंगुठी देकर भेजा । इस बीच में और कोई गड़बड़ न हो, इसलिए उसने खुसरों के पुत्र दावरबक्त्र को केंद्र से निकालकर नाममात्र को तक्ष्त पर बैठा दिया । दावरबक्त्र की सुहर का सन् जुलूस २२ ता० २० ब्राबान (हि० स० १०२७ ता० ३ रबीडल्-ब्राब्त = वि० सं० १६८४ कार्तिक सुदि ४=ई० स० १६२७ ता० २ नवम्बर) का फ़रमान स्रसिंह के पास पहुंचा, जिसमें उसने नूरजहां बेग्म तथा अन्य राज्य के ब्राधिकारियों-द्वारा अपने तक्ष्तनशीन किये जाने का उसेब्र किया था और स्रसिंह को पहले की तरह राजकीय सेवा बजाने का आदेश किया था। इस फ़रमान से यह भी पाया जाता है कि दावरबक्त्रश ने स्रसिंह के मनुष्यों के हाथ उसके पास कुछ ज़वानी सन्देश भी भेजा

<sup>(</sup>१) सन् जुलूस २२ ता० १६ मेहर (हि॰ स॰ १०३७ ता० २८ मुहर्रम = वि॰ सं॰ १६८४ झाश्विन चित्र झमावास्या = ई॰ स॰ १६२७ ता० २६ सितस्यर) का फ्रस्मान ।

था, पर वह क्या था, इसका पता नहीं चलता। इसके अतिरिक्त एक फ़रमान दावरवक्ष्य का स्र्रिसंह के नाम का है, जिसमें शाही सेना-झारा शहरपार के परास्त तथा केंद्र किये जाने का उज्जेख है और ता० २६ (१२४) आवान (हि० स० १०३७ ता० १२ रबीउल्प्राट्यल = वि० सं० १६८४ कार्तिक सुदि १४ = ई० स० १६२७ ता० ११ नवम्बर) को उस(दावरवक्ष्य)-के गही बैंडने का उज्जेख है।

षाद में, आसफ़खां जो चाहता था वही हुआ और उसने अपने दामाद ख़र्रम (शाहजहां) को भारत के सिंहासन पर बैठाया, जिसने दायर-दक्ष्य को क्रत्क करवा दिया।

- (१३) वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२८) में शाहजहां ने शेर स्थाजा को उट्टा की ओर शीव्रता से प्रस्थान करने की आहा दी। इस अवसर पर स्रिसिंह को भी मुलतान में उससे मिल जाने के लिए फ़रमान भेजा गया तथा दोनों को मिलकर बाजी को ज़िन्दा अथवा मुर्दा शाही दरबार में उपस्थित करने की आहा। हुई । उन्हीं दिनों मिर्ज़ा ईसा तरसान द्वारा उस(बाजी) के गिरफ्तार कर लिये जाने पर बादशाह ने स्रिसिंह को वापस बुलवा लिया ।
- (१४) सन् जुलूस ३ ता० ११ ख़ुरदाद (हि० स० १०३६ ता० २२ शाबान=वि० सं० १६८७ वैशास विद १० = ई० स० १६३० ता० २८ मार्च) के बादशाह शाहजहां के फ़रमान से स्पष्ट है कि उसके विरुद्ध आवरण करनेवालों को दंड देने के लिए जो लोग भेजे गये थे, उनमें स्रार्सिंह भी था और उसने इस कार्य में बड़ी तरपरता एवं वीरता दिखलाई।

बुरहानपुर में ही वि० सं० १६८८ (ई० स० १६३१) में बौहरी गांव में सुरासिंह का देहांत हो गया", जिसकी स्वना शाहजहां के पास

<sup>( 1 )</sup> फ़रमान में इसका नाम नहीं दिया है।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १६८४ (ई॰ स॰ १६२८) का फ्रासान।

<sup>(</sup>३) वि० सं० १६८४ (ई० स० १६२८) का वृसरा फ्रस्मान ।

<sup>(</sup>४) द्यालदास की ल्यात; जि॰ २, पश्र ३६। पाउलेट; गैज़ेटियर, ऑव् दि वीकानेर स्टेट, ४० ३४।

स्रसिंह की मृथ्य सितंबर) को पहुंची । स्रसिंह की स्मारक खुत्री से वि॰ सं॰ १६६८ आध्वन विह अमावास्या (ई॰ स॰ १६३१ ता॰ १४ सितंबर) गुरुवार को उसका देहांत होना पाया जाता है ।

स्रसिंह के तीन पुत्र-१-कर्ग्यसिंह<sup>3</sup>, २-श्रत्रुसाल, तथा ३-संतति अर्जुनसिंह<sup>3</sup>-हुएे।

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १,४० ६१ । वीरविनोद; भाग २, ४० ४६६ (भ्राक्षिन सुदि ७ दिया है)।

<sup>(</sup>२) ऋथ शुभसंवत्सरेऽस्मिन् श्रीनृपतिविक्रमादित्यराज्यात् सम्वत् १६८८ वर्षे शाके १५५३ प्रवर्तमाने महामहप्रदायिनि ऋाश्विनमासे कृष्णपन्ते ऋमावस्थायां तिथौ गुरुवारे राठोड महाराजा-धिराजमहाराजाश्री ४ रायसिंहस्तत्पुत्रस्त महाराजाधिराज-महाराजश्रीश्रूरसिंह देवं प्राप्तः

<sup>(</sup>३) इसका जम्म राजा मानसिंह के पुत्र हिम्मतिसिंह की पुत्री स्वरूप है के गर्म से हुआ था। दो और राशियों — भटियाणी मनरंगदे तथा रत्नावती — का उन्नेख संहयोत नैयासी ने किया है, जो सूरसिंह की मृत्यु पर सती हो गईं थीं (भाग २, ए० २००)। अम्य दो पुत्र किस राणी से पैदा हुए यह पता नहीं चलता।

<sup>(</sup>४) प्रार्जुनसिंह के स्मारक केल से वि॰ सं॰ १६८८ माद्रपद विद ७ (ई॰ स॰ १६३१ ता॰ ६ प्रगस्त ) शुक्रवार को उसका देहांत होना प्रकट है।

<sup>(</sup>१) द्याबदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ३६। मुंह खोत नैयासी की क्यात; जि॰ २, प्र॰ २००। पाउक्तेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ३४। बीसविनोद में केवल दो पुत्रों — कर्यासिंह तथा शत्रुसाल —का उक्केल है (भाग २, प्र॰ ४६३)।



महाराजा कर्णासंह

#### छठा अध्याय

# महाराजा कर्षसिंह से महाराजा सुजानसिंह तक

## महाराजा कर्यासिंह

महाराजा स्रसिंह के ज्येष्ठ पुत्र कर्णसिंह का जन्म वि० सं० १६७३ आवण सुदि ६ (ई० स० १६१६ ता० १० जुलाई) बुधवार को हुआ था' और पिता की मृत्यु होने पर वि० सं० १६८८ कार्म भीर गरीनरीनी कार्तिक विद १३ (ई० स० १६३१ ता० १३ अक्टोबर) को वह बीकानेर का स्वामी हुआ ।

वि० सं० १६८८ आश्विन सुदि ६ (ई० स० १६३१ ता० २१ सितंबर) को शाहज हां के पास स्रसिंह की मृत्यु का समाचार पहुंचा । कुछ दिनों बाद जब कर्णसिंह बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ तो उसे दो हज़ार ज़ात तथा डेढ़ हज़ार सवार

<sup>(</sup>१) द्याळदास की ख्यात; जि० २, पत्र ६६ । वीरविनोद; माग २, पू० ४६६ । बीकानेर के एक प्राचीन जन्मपत्रियों के संग्रह में भी यही तिथि मिलती है, परन्तु चंद्र के यहां से मिले हुए जन्म-पत्र संग्रह में वि० सं० १६७२ आद्रपद बिद (प्रथम) ११ (ई० स० १६१४ ता० ६ अगस्त) बुधवार को कर्यासिंह का जन्म होना जिला है। पाउलेट ने वि० सं० १६६६ (ई० स० १६०६) तथा भुंशी सोहन-साल ने भी उसके आधार पर यही संवत् वे दिया है जो ठीक नहीं जंचता, क्योंकि इस समय तो उस( कर्यासिंह )के पिता की अवस्था केवल १२ वर्ष की थी।

टॉड के बानुसार कथें(सेंह, रायसिंह का एक मात्र पुत्र था (राजस्थान; जि॰ २, पु॰ ११३४), प्रश्तु उसका यह कथन टीक नहीं है। वास्तव में वह (टॉड) बीच के दो राजाकों, इस्रप्तसिंह एवं सुरसिंह, के नाम तक छोड़ गया है।

<sup>(</sup>२) द्याखदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ३६ ।

का मनसब दिया गया। इस अवसर पर उसके भाई शत्रुसाल को भी पांच क्षी ज़ात और दो सौ सवार का मनसब मिला।

वि० सं० १६८८ माघ सुदि १४ (ई० स० १६३२ ता० २६ जनवरी) कर्णांसंह का नादशाह को को कर्णांसंह ने बादशाह की सेवा में एक हाथी एक हाथी भेंट करना भेंट किया।

श्राहमदनगर के मिलक श्रम्बर का देहांत हो जाने पर उसका पुत्र फ्रतहलां उसका उत्तराधिकारी हुन्ना, परन्तु मुर्तज़ा निज़ामशाह

कर्णासंह का फतहलां पर भेजा जाना (दूसरा) को उसपर भरोसा न था, अतएव उसने फ़तइखां को दौलताबाद के किले में कैद कर दिया। अपनी बहन (मुर्तज़ा इसरे की पतनी) के

प्रयान से जब वह छोड़ा गया श्रीर उसे पुराना पद प्रात हुआ तो उसने अवसर पाकर मुर्तज़ा को बन्दी कर लिया श्रीर शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर उसकी सेवा में श्रज़ों भेजी। बादशाह ने इसके उत्तर में उससे कैदी को मार डालने के लिए कहलाया। इसपर फ़तहखां ने मुर्तज़ा को ज़बर्दस्ती विष का प्याला पीने पर बाध्य किया श्रीर उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाने की विश्वित कर उसने हुसेन नाम के एक दस वर्ष के बालक को मुर्तज़ा के स्थान में गद्दी पर बैटाया। तब शाहजहां ने उसे निज़ामशाह (मुर्तज़ा दूसरा) के समस्त रक्ष तथा हाथी आदि शाही सेवा में भेजने को लिखा, परंतु फ़तहखां इस विषय में आनाकानी करने लगा । श्रतप्त विष् विष् सं० १६८० फाल्गुन विद १०

<sup>(</sup>१) सुंशी देवीनसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० ६१। ब्रजरत्नदास; मचासिरुल्-उमरा (हिन्दी); ए० ८५; तथा उमराए हन्द (ए० २६८) में कर्णसिंह को दो हज़ार जात और एक हज़ार सवार का मनसव मिलना जिला है।

<sup>(</sup> २ ) सुरी देवीत्रसादः शाहजहांनामाः भाग १, ए० ६६।

<sup>(</sup>३) बहमदनगर (दिश्वा) का नाममात्र का स्वामी; मुतेजा निजासशाह (प्रथम) का पुत्र ।

<sup>(</sup> ४ ) डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री ऑव् शाहजहां चॉव् देहजी; प्र• १६•, १६६-७ ।

(ई० स० १६३२ ता० ४ फ़रवरी) को बादशाह ने बज़ीरखां' को उसे दंड देने एवं दोलताबाद विजय करने के लिए भेजा। इस अवसर पर कर्णसिंह, राजा विट्ठलदास (गोड़), माओसिंह बीर पृथ्वीराज भी उस (बज़ीरखां) के साथ भेजे गये । फ़तहखां शाही सेना का आगमन सुनते ही घवड़ा गया और उसने अवुलफ़तह को भेजकर माफ़ी मांग ली तथा आठ लास रुपये के रल, तीस हाथी और नी घोड़े बादशाह की सेवा में भेज दिये । इसपर बज़ीरखां तथा कर्णसिंह आदि वापस बुला लिये गये । पर इतने ही से दिल्ला में शांति न हुई। एक और शाहजी और दूसरी और धीआपुरवाल अहमदनगर के राज्य का पुनरोत्कर्ष करने में कटिवज़ थे। साथ ही बादशाह को फ़तहखां की सखाई पर भी विश्वास न था, जिससे एक योग्य व्यक्ति का उस और रहना आवश्यक समक्षा गया। पहले तो बादशाह ने आसफ़लां को वहां भेजना चाहा पर उसके इनकार कर देने पर उसने महाबतखां को वहां के प्रवन्ध के लिए नियुक्त किया। जब शाहजी ने शाहजहां की अधीनता स्थीकार की, तो बादशाह ने उसे इस्ट बहाल (प्रगने) दिये थे, जो फ़तहखां के थे, परन्तु फ़तहखां के

<sup>( )</sup> इसका क्षास्त्रिक नाम इकीम क्षणीमुद्दीन था और यह शाहजहां का भाष हज़ारी मनसब्दार था।

<sup>(</sup>२) राजा भगधानदास कब्रुवाहे का पुत्र।

<sup>(</sup>३) सुरी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ए० ६७ । जजरत्नदास; मचासित्व ठमरा (हिन्दी ); २० ८४ । उमराप इन्द; ए० २१८ ।

<sup>(</sup> ४ ) डाक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री ऑव् शाहजहां ऑव् देहली पु० १६७।

र्भुशी देवीप्रसाद में भी 'शाहजहांनामे' (भाग 1, ए० ६७) में फतहज़ां-द्वारा नजराना भिजवाये जाने का ठक्केस किया है।

<sup>(</sup> १ ) मुंशी देवीयसाद; शाहजहांनामा, भाग १, ४० ६७ । वजररनदास; मचासिरुख डमरा ( दिन्दी ); ४० ८१ ।

<sup>(</sup>६) सुप्रसिद्ध इत्रपृति शिवाजी का पिता। फ्रारसी पुस्तकों में कहीं-कहीं उसे शाहुजी भी जिसा है।

माफ़ी मांग लेने पर वह सब जागीर उसे लौटा दी गई, जिससे शाहजी मंगली के साथ-साथ फ़तह जां का भी बिरोधी हो गया और उसने मुरारी पंडित के जरिये मुहम्मद आदिलशाह से सम्बन्ध स्थापित कर दौलताबाद पर घेरा बलवा दिया। तब फ़तहखां ने महाबतखां से सहायता की याचना की, जिसपर उसने अपने पुत्र खानजमां को दौलताबाद की तरफ़ भेजा। पर इसी बीच मुहम्मद श्रादिलशाह के सेमाध्यत रन्दोलाखां की चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर फ़तहस्तां विरोधियों से जा मिला। इसपर महाबतसां ने अपने पुत्र खानज्ञमां को फ़तह्यां और रन्दोतायां के बीच के सम्बन्ध को रोकने तथा दौलताबाद को घेर लेने की आहा दी। विरोधियों ने शाही सेना को इटाने की बड़ी चेष्टा की, परन्तु जब रसद पहुंचने के सारे मार्ग बंद हो गये तो फ़तहुलां ने अपने पुत्र अध्दर्शसुल को महाबत्तु के पास भेजकर माफ़ी मांग ली और एक सप्ताह बाद वि० सं० १६६० (ई० स० १६३३) में दीलताबाद का गढ़ उस(महाबतस्त्रां)के इवाले कर वह वहां से चला गया। इस चढाई में महाराजा कर्णासिह भी शाही सेना के साथ था<sup>3</sup> श्रीर उसने महावतस्त्रां के श्रादेशानसार वि० सं० १६६० चैत्र सुदि = ( ई० स० १६३३ ता० = मार्च ) को खानजमां तथा राव शत्रुसाल दाङ्ग के साथ रहकर विपक्षियों का बहुतसा सामान लुहा धा।

<sup>(</sup>१) बीजापुर का स्वामी।

<sup>(</sup>२) भन्युताहमीय ताहीरी; वादशाहनामा—इविषयः; हिस्ट्री धॉव् इंडिया; जि॰ ७, ४० ६६-४१। डॉक्टर बनारसीप्रसाद; हिस्ट्री घॉव् शाहज़हां घॉव् देहती; ४० १३७-४१।

<sup>(</sup>३) व्रजरत्नदास; मधासिरुल् उमरा (हिन्दी); पृ० ८१। बाह्यहां के सन् जुलूस ६ (वि० सं० १६८६ = ई० स० १६३२ अप्रेक्ष) के क्ररमान से भी पाया जाता है कि दौलताबाद की चढ़ाई में कर्यासिंह ज्ञानज्ञाना के साथ था। उपर्युक्त फरमान में कर्यासिंह की चीरता का बढ़ा प्रशंसापूर्य वर्योन है।

<sup>(</sup>४) भुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, ४० १००-१०१।

दौलताबाद का गढ़ विजय करने के उपरान्त महाबतलां की दिए परेंडें के क़िले की तरफ़ गई। यह गढ़ पहले निज़ामशाह के क़ब्ज़े में

कर्णासेंह श्रीर परेंडे की चढाई था, परन्तु वि० सं० १६८६ (ई० स० १६३२) में आक्रा रज़ा ने इसे आदिलशाह के सुपुर्द कर दिया था। महावतस्तां ने बादशाह की सेवा में स्रर्जी भेजी

कि दौलताबाद को जीत लेने से दिल्ला की शक्तियों में यय समा गया है, जिससे बीजापुर को अधीन करने का इस समय उपयुक्त अवसर है। मेरे सैनिक थक गये हैं, अत्रव्य यदि कोई शाहज़ादा नई सेना के साथ भेजा जाय तो विजय निश्चित है। बादशाह ने तत्काल शाहज़ादे शुजा का मनसय १०००० ज़ात और १०००० सवार का कर उसे विशाल सैन्य के साथ दिल्ला में भेजा । इस शाही सेना के साथ सैय्यद खानजहां, राजा जयसिंह, राजा विद्वलदास, अल्लद्दर्शलां, रशीदलां अन्सारी आदि भी थे । शाहज़ादे शुजा के बुरहानपुर पहुंचने पर मार्ग में महाबतलां उससे मिला और उसने उसे सीधे परेंडा की और अग्रसर होने की राय दी। मल्कापुर से खानज़मां बीजापुर के सीमान्त ज़िलों में भेजा गया ताकि यह उस और से परेंडे में सहायता न पहुंचने दें, पर इस चढ़ाई का काम वैसा सरल न निकला जैसा कि महाबतलां ने सोचा था।

<sup>(</sup>१) हैदराबाद (दक्षिण ) के भ्रोसमानाबाद ज़िले में ।

<sup>(</sup>२) बादशाह शाहजहां का दूसरा पुत्र।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद ने शाहज़ादे शुजा के दक्षिया भेजे जाने की तिथि वि॰ सं॰ १६०० भाद्रपद वदि १ (ई॰ स॰ १६३३ ता॰ १८ अगस्त) दी है (शाहजहांनामा: भाग १, ए॰ ११०-१)।

<sup>(</sup> ४ ) मुंशी देवीप्रसाद ने चंद्रमन बुंदेला, राजा रोज़ अफ्रज़ं, भीम राटोड़ तथा राजा रामदास नरवरी के नाम भी दिये हैं (शाहजहांनामा; भाग १, ए० १११)।

<sup>(</sup> ४) डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री ऑष् शाहजहां ऑख् देहली; पृ० १४१-६०। अब्दुलहमीद बाहौरी; बादशाहनामा—इबियद; हिस्ट्री ऑव् इंडिया; भाग ७, पृ० ४३-४।

शाहजी ने निज़ामशाह के एक सम्बन्धी को, जो एजराटी के किले में कैद था, साथ लेकर श्रहमदनगर श्रोर दौलताबाद विजय करने का निश्चय किया। उधर से श्रादिलखां ने भी किशनाजी दक्, रनदोला श्रोर मुरारी पंडित को धन एवं जन देकर उसकी सहायता के लिए भेजा। शाहजी ने जाफ़रनगर में मुगलों को रोका, पर शाहज़ादे ने उसी समय ख़बासखां की श्रध्यव्यता में कुछ श्रादमी उसे भगाने के लिए भेज दिये। ख़ानज़मां भी निर्वाचित स्थान पर पहुंच गया, पर उससे कोई विशेष लाभ न हुआ। श्रन्त में महाबतखां स्वयं शाहज़ादे के साथ परंडे की श्रोर बढ़ा। सारी मुगल सेना के एक ही स्थल पर एकत्र हो जाने के कारण रसद की कभी होने लगी। शत्रुदल भी इस श्रवसर पर उनके पास रसद पहुंचने के तमाम मार्ग बन्द करने पर किटबद्ध हो गया।

एक दिन जब खानखाना स्वयं घास आदि लेने गया हुआ था, शत्रु के सैनिकों ने उसपर आक्रमण कर दिया। उस समय महंशदास राटोइ, रघुनाथ भाटी आदि ने बड़ी वीरता के साथ उनका सामना किया, परंतु शत्रु की संख्या अधिक होने से वे सब मारे गये। इसी समय खानदौरां शाही सेना की सहायतार्थ जा पहुंचा, जिससे शत्रु के पैर उखड़ गयं<sup>3</sup>।

वि० सं० १६६० माघ सुदि १० (ई० स० १६३४ ता० २८ जनवरी) की रात को शाहज़ादे की आज्ञा से कर्णासंह, राजा जयसिंह, राजा विट्ठलदास, राय शत्रुसाल आदि शत्रु के डेरे लटने को गय,

<sup>(</sup>१) संशी देवीप्रसादः शाहजहांनामाः भाग १, ए० ११७-८।

<sup>(</sup>२) डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री कॉब् शाहजहां ऑब् देहली; ए॰ १६०-९।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसादः, शाहजहांनामाः, भाग १, ५० ११८-१। ढॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेनाः, हिस्टी ऑब् शाहजहां ऑब् देहलीः, ५०१६२।

<sup>(</sup>४) 'मञ्चासिरुल् उमरा' (हिन्दी, ४० ८४) में भी परेंडे की चढ़ाई में कर्यासिंह के शाही सेना के साथ रहने का उन्नेख है।

परन्तु वे (शृत्रु ) सचेत थे, अतएव अधिक सामान हाथ न लगा। फिर भी उन्होंने शच्च के बहुत से आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार के भगड़े बीच बीच में कितनी ही बार हुए। उधर गढ़ को सुरंग खोदकर नष्ट करने के सारे प्रयत्न शत्रु ने व्यर्थ कर दिये। साथ ही स्नानस्नाना ( महावतस्नां ) एवं स्नानदौरां में मनमुटाव हो गया, जिससे शाही सेना में और गड़बड़ मच गई। खानखाना के उदंडतापृर्ण व्यवहार के कारण श्रधिकांश मनसबदार उससे श्रप्रसन्न रहने श्रीर उसके प्रत्येक कार्य का विरोध करने लगे जिससे सफलता की कोई श्राशान देख उसने गढ़ का घेरा उठवा दिया तथा शाहजादे के साथ बुरहानपुर की श्रोर प्रस्थान किया । चार दिन बाद जब शाही सेना घाट से उतर रही थी, उस समय विपिन्नियों ने उनपर तीरों की वर्षा की । खानज़मां ने शत्रुसाल, जगराज श्रीर कर्णसिंह श्रादि के साथ उनका मुक्तावला किया। दाहिनी श्रोर से राजा जयासिंह भी उसकी सहायता को पहुंच गया, जिससे विपञ्जी भाग गये । कुछ दिन बाद शाही सेना बुरहानपुर पहुंच गई । बादशाह को जब यह सब समाचार विदित हुआ, तो वह खानखाना के आचरण से बहुत रुप्ट हुआ और उसने शाहज़ादे को पीछा बुला लिया। इसके कुछ ही समय बाद खानजाना का देहांत हो गया।

उपरिविखित 'बादशाहनामे' में घेरा उठाये जाने का समय हि० स० १०४३ तारीख़ ३ जिलहिज (वि० सं० १६६१ ज्येष्ठ सुदि ४ = ई० स० १६३४ ता० २१ मई) दी है । मुंशी देवीप्रसाद ने वि० सं० १६६१ ज्येष्ठ सुदि १ (ई० स० १६३४ ता० २२ मई) को घेरा उठाया जाना विखा है।

<sup>(</sup>१) मुंशी देवीप्रसादः शाहजहांनामाः माग १, ए० १२२।

<sup>(</sup>२) अब्दुलहमीद लाहौरी; बादशाहनामा—इलियट्: हिस्ट्री ऑव् इंडिया; जि० ७, ए० ४४ । मुंशी देवीप्रसाद: शाहजहांनामा; माग १, ए० १२३-४ । डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री ऑव् शाहजहां ऑव् देहली; ए० १६२ ।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसादः, शाहजहांनामाः भाग १, ५० १२४-४।

<sup>(</sup> ४ ) ढॉक्टर बनारसीमसाद सक्सेना; हिस्ट्री कॉव् शाहजहां कॉव् देहली; ए० १६३ ।

सन् जुल्स २ (वि० सं० १६८४-६ = ई० स० १६२६) में जुभारासिंह बुंदेले के गत अपराधों को समाकर बादशाह ने उसकी नियुक्ति दिस्तग

कर्णसिंह का विक्रमाजित का पीछा करना में कर दी थी । कुछ दिनों बाद वह महाबत ख़ां से बिदा ले अपने पुत्र विक्रमाजित को अपने स्थान में छोड़ कर देश चला गया। वहां पहुंचकर उसने

गढ़े के ज़मींदार प्रेमनारायण पर चढ़ाई की श्रीर सिन्ध करने के बहाने उसे बाहर बुलाकर मरवा डाला तथा जोरागढ़ एवं उसकी सारी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया। तब प्रेमनारायण के पुत्र ने मालवा से ख़ानदीरां के साथ दरवार में उपस्थित हो बादशाह से सारी घटना श्रर्ज़ की। इसपर बादशाह ने सुंदर कविराय के हाथ निम्नलिखित श्राशय का फ्ररमान जुनारसिंह के पास भेजा—

"शाही आहा के बिना प्रेमनारायण पर चढ़ाई कर तुमने उचित नहीं किया है। इसका दंड यही है कि तुम उससे छीनी हुई सारी जागीर हमारे हवाले कर दो; साथ ही प्रेमनारायण के खज़ाने से मिले हुए धन में से दस लाख रुपये दरबार में भेज दो, परंतु यदि जीती हुई भूमि तुम अपने ही अधिकार में रखना चाहो तो अपनी जागीर में से तुम्हें उसके बराबर भूमि देनी होगी।"

उपर्युक्त श्राह्मापत्र की स्वना श्रपने वकीकों के द्वारा जुक्तारसिंह को पहले ही मिल गई, जिससे उसने श्रपने पुत्र विक्रमाजित को भाग श्राने के लिए कहलाया। विक्रमाजित के वालाघाट से श्रपने साधियों-सिहित भागने पर वहां के स्ववेदार खानज़मां ने तो उसे नहीं रोका, परन्तु खानदोरां ने, जिसकी नियुक्ति महावतखां की मृत्यु के बाद

<sup>(</sup>१) फ्रारसी तवारीख़ों में कहीं कहीं भीमनारायण भी लिखा है।

<sup>(</sup>२) कहीं कहीं चौरागढ़ भी जिखा है। यह स्थान मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले में गाढरवाका स्टेशम से पांच कोस दक्षिण-पूर्व में है।

<sup>(</sup>३) इसे बादशाह की छोर से जगराज का ख़िलाब मिला था, इसी से तवारीख़ों बादि में इसे कहीं-कहीं जगराज भी जिला है।

क्षित्त में हो गई थी, कर्णासेंह, राजा पहाड़ासेंह, चन्द्रमिण खुंदेला, माधोसिंह हाड़ा. नज़रबहादुर और भीर फ़ैजुझा आदि के साथ उसका पीछा किया और पांच दिन में मालवे में अष्ठा के निकट जा घेरा । लड़ाई होने पर विक्रमाजित जड़मी होने पर भी भाग गया। मालवे का स्वेदार अज़हबर्वीखां वहीं था, पर वह उसका पीछा न कर सका। फलस्वरूप विक्रमाजित धामूनी में अपने पिता से जा मिला । कुछ दिनों पीछे सुलतान (शाहज़ादा) औरंगज़ेव की अध्यक्षता में शाही सेना ने पिता पुत्र का पीछा कर उन्हें मार डाला। जुआरिसह के अन्य कई पुत्र आदि बन्दी कर शाही दरवार में भेज दिये गये। इस प्रकार बादशाह के इस विरोधी का अंत हुआ।

शाहजी के जीतेजी दिल्ला में शान्ति की स्थापना श्रसंभव थी। उसने निज़ामुल्मुल्क के खानदान के एक बालक को निज़ामुल्मुल्क बना-

कर दक्षिण का थोड़ा भाग दवा लिया था। अतएव

कर्णानह का शाहजी पर भेजा जाना

बादशाह ने वि० सं० १६६२ फाल्गुन वदि ६ ( ई० स० १६३६ ता० १७ फ़रवरी ) को खानदौरां और

लानज़मां को उसपर जाने का आदेश दिया। साथ ही उन्हें यह भी आहा दी गई कि यदि आदिलखां शाही सेना से मिल जाय तो ठीक, नहीं तो उसपर भी चढ़ाई की जाये। खानदौरां तथा खानज़मां की मदद के लिए बेड़-यड़े मनसबदार उनके साथ भेजे गये। कुछ दिनों बाद जब बादशाह के पास खबर पहुंची कि आदिलखां ने गुप्त रीति से उदेंगढ़ अगेर अड़से के

<sup>(</sup> १ ) राजा वीरसिंहदेव बुंदेला का पुत्र तथा जुमारसिंह बुंदेले का भाई।

<sup>(</sup>२) अन्दुलहमीद लाहौरी; बादशाहनामा— इलियदः हिस्ट्री ऑख् इंडिया; जि॰ ७, पु॰ ४७ । मुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा; भाग १, पु॰ १४१-४ । इजरबदास; मञ्जासिरुल् उमरा (हिन्दी); पु॰ १८६-७ । डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री ऑब् शाहजहां ऑब् देहली; पु॰ ८३-४ ।

<sup>(</sup>३) हैदराबाद के अन्तर्गत बीदर ज़िले में ।

<sup>(</sup> ४ ) हैदराबाद के अन्तर्गत बोसमानाबाद ज़िले में ।

किलेदारों को मदद पहुंचाई है और शाहजी की सहायतार्थ रनदोला को मेजा है, तो उसने सैय्यद ख़ानजहां को भी उस(शाहजी)पर भेजा। इस अवसर पर महाराजा कंणुंसिंह, हरिसिंह राठोड़, राजा रोज़ अफ़ज़ूं का पुत्र राजा बहरोज़, राजा अनूपसिंह का पुत्र जयराम, राख रतन का पोता इन्द्रसाल आदि भी ख़ानजहां के साथ थे। बादशाह का हुक्म था कि ख़ानजहां ख़ानदीरां और खानज़मां भिन्न-भिन्न मार्गों से बीजापुर में प्रवेश कर रनदोला को शाहजी से मिलने से रोकें । अन्ततः शाही सेना-द्वारा लगातार पीछा किये जाने पर आदिलखां (शाह), रनदोला तथा शाहजी ने कमशः आत्मसमर्पण कर बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली।

जोधपुर के स्थामी गजासिंह ( वि० सं० १६७६ से १६६४ = ई० स० १६१६ से १६३≈ तक) का ज्येष्ठपुत्र श्रमरासिंह था, परन्तु कुछ कारणों से उसे

जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि अनारा नाम की अपनी विशेष प्रीतिपात्र पातर से अमरसिंह की सदा अनवन रहने के कारण गजसिंह ने जसवंतसिंह को अपना उत्तराधिकारी नियत किया तथा अमरसिंह को बादशाह से कहकर मागोर दिसादा दिया (जि॰ १, ए० १७७-८)।

फ्रारसी तवारी हों में लिखा है कि गजिसिंह ने अपने छोटे बेटे जसबंतिसिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाने की बादशाह से अर्ज की, क्योंकि वह जसबंतिसिंह की माता पर अधिक स्नेह रखता था (बीरिबनोद; माग २, ए० ८२१):

<sup>(</sup>१) राजा संग्राम का पुत्र। पिता के मारे जाने के समय यह बहुत छोटा था, श्रतपुत बादशाह ने इसे अपने पास रख लिया। बड़े होने पर इसने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। श्रीरंगज़ेब के म वें राज्यवर्ष (वि०सं० १७२२ - ई० स० १६६४) में इसका देहांत हुआ।

<sup>(</sup>२) श्रन्युत्तहमीद लाहौरी; बादशाहनामा—इलियटः हिस्ट्री श्रांष् इंडिया; जि॰ ७, प्र॰ ४१-६०। गुंशी देवीप्रसाद; शाहजहांनामा: भाग १, प्र॰ १६६-७३। डॉक्टर बनारसीप्रसाद सक्सेना; हिस्ट्री श्रांब् शाहजहां श्रांब् देहली; प्र॰ १४४-८।

<sup>(</sup>३) दयालदास जिखता है कि एक बार अमरसिंह ने क्रोध में अपने बहनोई, रीवां के कुंबर को मार ढाजा । अमरसिंह का पिता बहुत पहले से ही इससे नाराज़ रहता था, अतपुर उसने इसे देश से निकाल दिया (जि॰ २, पत्र ३१)।

कर्णसिंह का अमरसिंह पर फीज भेजना अपना उत्तराधिकारी न बनाकर गजसिंह ने अपने छोटे पुत्र जसवन्तसिंह को गद्दी का स्थामी नियत किया। तब अमरसिंह बादशाह की सेवा में चला

गया, जहां उसे राव का खिताब और नागोर की जागीर मिल गई। जीधपुर और बीकानेर की सीमा मिली हुई होने से उन दोनों राज्यों में परस्पर क्रगड़ा बना ही रहता था। कुछ दिनों बाद अमरसिंह ने बीकानेर की सीमा के जाखांिख्या गांव पर भी अपना अधिकार कर लिया। जब कर्श्वसिंह को इसकी सूचना दिल्ली में मिली तो उसने अपनी सेना को वहां से उस-(अमरसिंह) का थाना उठवा देने की आल्ला भेजी। उन दिनों मुहता जसवन्त बीकानेर का दीवान था। वह महाजन, भूकरका, सीधमुख आदि के सरदारों के साथ फ़ौज लेकर नागोर पर चढ़ गया। अमरसिंह की तरफ़ से केसरीसिंह ससैन्य मुक्ताबिले के लिए जाखांिख्या गया, परन्तु उसे हारकर भागना पड़ा । यह लड़ाई बि॰ सं० १७०१ (ई० स० १६४४)

इसके अतिरिक्ष ख्यातों आदि में और भी कई कारण अमरसिंह के निकाले जाने के मिलते हैं, पर यह कहना कठिन है कि उनमें से कौन अधिक विश्वासयोग्य है। संभव तो यही है कि जसवंतसिंह की माता पर अधिक स्नेह होने के कारण उसको अपना उत्तराधिकारी बनाकर गजसिंह ने अमरसिंह को राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया हो। ऐसे अनेक उदाहरण जोधपुर राज्य के इतिहास में मिलते हैं। जैसे राव मल्लीनाथ के छोटे भाई वीरमदेव का पुत्र चूंडा मंडोवर का स्वामी बना; राव चूंडा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को निर्वासित कर कान्हा को गड़ी दी; राव मालदेव के बढ़े बंडों—रामसिंह तथा उदयसिंह —से छोटा चंद्रसेन गड़ी का अधिकारी बनावा गया आदि।

(१) इस लढ़ाई के सम्बन्ध में यह भी जनश्रुति है कि बीकानेर की सीमा पर एक किसान ने मतीरे की बेज बोई, जो फैबकर नागोर की सीमा में चली गई और फल भी उधर ही लगे। जब बीकानेर का किसान उधर अपने फल तोवने के लिए गया तो नागोर की तरफ के किसानों ने यह कहकर बाधा डाली कि फल हमारी सीमा में हैं, अतएव उनपर हमारा अधिकार है। इसपर उन किसानों में कगढ़ा होने लगा। होते-होते यह ख़बर दोनों ओर के राज्याधिकारियों के पास पहुंची, जिससे इसका रूप और बढ़ गया तथा दोनों पचवालों में ज़बाई हो गई। राजपूताने में इसे 'मतीरे की राइ' कहते हैं।

में हुई श्रीर इसमें नागोर के कई राजपूत काम आये। जब अमरसिंह को दिल्ली में इसकी खबर मिली तो उसे बड़ा अफ़सोस हुआ और उसने वहां से जाने की आहा मांगी, परन्तु उसी समय कर्णसिंह ने अमरसिंह के जाखांणिया लेने तथा युद्ध होने का सारा हाल बादशाह से निवेदन कर दिया, जिसपर बादशाह ने अमरसिंह को दरबार ही में रोक रक्खा ।

कुछ वर्षों बाद कर्णसिंह का श्रधीनस्थ पूगल का राव सुदर्शन भाटी (जगदेवोत ) विद्रोही हो गया, जिससे उसने ससैन्य उसपर खढ़ाई कर उसका गढ़ घेर लिया। प्रायः एक मास तक कर्णिह की पूगल घरा रहने पर एक रात्रि को श्रवसर पाकर सुदर्शन भागकर लखवेरा में खला गया। कर्णसिंह

ने उसके गढ़ को नष्टकर वहां अपना थाना बैठा दिया<sup>3</sup> और पिड़हार लुणा तथा कोठारी जीवनदास को वहां के प्रबन्ध के लिए छोड़कर उसने फ़ौज़ के साथ लखबेरा में सुदर्शन का पीछा किया । वहां के जोहियों ने तत्काल उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और उसे पेशकशी दी, जिसे लेकर यह बीकानेर लौट गर्यां।

### फ़ारसी तवारीख़ों में इस घटना का उन्नेख नहीं है।

<sup>(</sup>१) कविराजा बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बातें' नामक ग्रंथ में इस लड़ाई के होने का समय वि॰ सं॰ १६६६ (ई॰ स॰ १६४२) दिया है और सीजवा नामक स्थान में इसका होना लिखा है (संख्या ६८६)।

<sup>(</sup>२) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ३६-४०। पाउलेट; गैज़ेटियर भॉब् दि बीकानेर स्टेट; प्ट॰ ३४।

<sup>(</sup>३) बीकानेर राज्य की ख्यातों में इस घटना का समय नहीं दिया है। मुंहगोत नेगासी ने वि॰ सं॰ १७२२ (ई॰ स॰ १६६४) में कर्गासिंह-द्वारा सुदर्शन से पूगल का लिया जाना लिखा है (क्यात; जि॰ २, पृ॰ ३८०)।

<sup>(</sup>४) द्यालदास की ल्यात; जि॰ २, पत्र ४०। वीरविनोद; भाग २, ५० ४६६। पाउलेट; रीज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; ५० ३४।

बीकानेर श्रीर मुलतान के मध्य के ऊजड़ प्रदेश में स्थित होने पर भी पूगल सदा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भाटियों ने उसे पंतारों से लिया था। उस समय उसमें केवल २०० गांव पूगल का वंटवारा करना थे, जो कर्णसिंह के समय में बढ़कर ४६१ हो गये। बीका के श्वसुर शेखा के वंशजों ने श्वव उसका बंटबाग करते की प्रार्थना की। तदनुसार कर्णसिंह ने उसके कई भाग कर उनमें बांट दिये। शेखा के ज्येष्ठ पुत्र हरा के वंशज को पूगल तथा २४२ गांव; दूसरे पुत्र केवान के वो पुत्रों में से एक को भीलमपुर तथा दुध गांव तथा दूसरे को वरसलपुर एवं ४१ गांव श्रीर तीसरे पुत्र बाधा के वंशज को रायमलवाली तथा १८४ गांव बंटवारे में मिले।

शाहजहां के २२ वें राज्यवर्ष ( वि० सं० १७०४-६=ई० स० १६४८-६) में कर्णसिंह का मनसब बढ़कर दो हज़ार ज़ात तथा दो हज़ार

कार्यसिंह के मनमब में बृद्धि सवार का हो गया और सश्चादतंखां के स्थान में वह बादशाह की श्रोर से दीलताबाद का क्रिलेदार नियत हुआ। लगभग एक वर्ष बाद ही उसके

मनसब में पुनः वृद्धि होकर वह ढाई हज़ार ज़ात श्रीर दो हज़ार सवार का मनसबदार हो गया<sup>र</sup>।

सन् जुन्नस २६ (वि॰ सं० १७०६ = ई० स० १६४२) में कर्णसिंह का मनसव बढ़कर तीन हज़ार ज़ात श्रीर दो हज़ार सवार का हो गया<sup>3</sup>।

कर्यासिंह की जवारी पर चढ़ाई श्चनन्तर जब सुलतान (शाहजादा) श्रीरंगज़ेब की नियुक्ति बादशाह ने दिल्ला में की तो कर्णेसिंह को भी उसके साथ रहने दिया। श्रीरंगाबाद सूबे के

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४०। वीरविनोद; भाग २, पृ० ४६७। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ३१।

<sup>(</sup>२) उमराए हनूदः, पृ० २६८ । वजरबदासः, मन्नासिरुल् उमरा (हिन्दी);

<sup>(</sup> ६ ) उमराप् हन्दः, प्र० २६८ । व्रजस्बदासः, मञ्चासिरुक् उमरा ( हिन्दी ); प्र० ८६ ।

श्रंतर्गत जबार का प्रांत लेना निश्चित हो चुका था, इस कारण पूर्वोक्त शाहज़ादे की सम्मति पर वहां का वेतन कर्णिसह के मनसब में नियत करके उसे उस प्रांत में भेजा गया। वहां के ज़मींदार की सामर्थ्य कर्णिसह का सामना करने की न थी, श्रतपव उसने धन श्रादि भेंट में देकर बहां की तहसील उगाहना श्रपने ज़िम्मे ले लिया श्रीर श्रपने पुत्र की श्रोल (ज़मानत) में उसके साथ कर दियां। तब कर्णिसह वहां से लौटकर शाहज़ादे के पास चला गयां।

हिजरी सन् १०६८ (वि० सं० १७१४-१४=ई० स० १६४७-४८) में शाहजहां के बीमार पड़ने पर सल्तनत का सारा कार्य दाराशिकोह<sup>3</sup> ने

कर्णसिंह की दक्षिण में नियुक्ति श्रपने हाथ में ले लिया, जिससे श्रन्य शाहजादों के दिल में खड़का हो गया और प्रत्येक बादशाह बनने का उद्योग करने लगा । शाहजादा शुजा

बंगाल से और औरंगज़ेव दक्षिण से अपने सब सैन्य के साथ चला। उधर मुराद भी गुजरात की तरफ़ से अपनी सेना के साथ रवाना हुआ। औरंग-ज़ेव ने उस( मुराद) को बादशाह बनाने का लालच देकर अपने पदा में मिला लिया। इधर दाराशिकोह ने, जिसके हाथ में सल्तनत थी, शुजा के मुकाबले में अपने शाहज़ादे सुलेमान शिकोह को और औरंगजेब तथा मुराद के सम्मिलित सैन्य को गेकने के लिए जोधपुर के महाराजा

<sup>(</sup>१) उमरापृ हन्द्र में केवल इतना जिला है कि कर्णसिंह श्रीरंगज़ेब के साथ की दाविण की प्रत्येक लड़ाई में शामिल था (१० २६८)।

द्यालदास की स्थात में भी बादशाह-द्वारा कर्ससिंह को जवारी का प्रगाना मिलना एवं उसका वहां श्रापना थाना स्थापित करना लिखा है (जि॰ २, पश्र ४०); प्रस्तु उपर्युक्त स्थात के धानुसार इस घटना का संवत् १७०१ (ई॰ स॰ १६४४) पाया जाता है, जो फ़ारसी तवारीख़ के कथन से मेल नहीं खाता। साथ ही उसमें वहां के स्वामी का नाम नेमशाह लिखा है। 'मश्रासिक्ज् उमरा' में ब्रैकेट में उसका नाम श्रीपति दिया है।

<sup>(</sup>२) वजरत्नदासः मञ्चासिरुज् उमरा (हिन्दी); पृ० ८६-७।

<sup>(</sup>३) बादशाह शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र।

जसवन्तिसिंह एवं कृतिसमलां को रवाना किया । श्रीरंगज़ेब का युद्र का विचार देख महाराजा कर्णसिंह ने स्वयं कियी शाहज़ादे का पद्म न लेना चाहा श्रीर धर्मातपुर के युद्ध के पहले ही वह शाहज़ादे की शाक्षा विना धीकानेर को चला गया? । महाराजा जसपंतिसिंह पर धर्मातपुर (फ़ितहा-धाद) में विजय पाकर दोनों शाहज़ादे श्रागे बढ़े श्रीर श्रागरे के पास समूनगर में शाहज़ादे दागिशिकोह पर विजय पाकर श्रीरंगज़ेब श्रागरे पर्ंचा । किर बुड़हे बादशाह शाहजहां को कैद कर वि० सं० १७१४ श्रावण युद्दि ३ (ई० स० १६४ ता० २३ जुलाई) को यह गुगल साम्राज्य का स्थामी वन गया।

महाराजा कर्णसिंह श्रीरंगज़ेय के पद्म में न रहकर विना श्राहा विकानेर चला गया था। इसका ध्यान श्री गंज़िय के दिल में इतना रहा कि सिंहासनार हो के तीपरे साल (वि० सं० १७१७ = ई० स० १६६०) उसने श्रमीरक्षां क्याफ़ी को कर्णसिंह पर भेजा, जिसके बीकानेर की सीमा पर पहुंचते ही यह (कर्णसिंह) श्रपने पुत्र श्रनूपसिंह तथा प्रासिंह के साथ दग्बार में उपस्थित हो गया। तब बादशाह ने उसका मनपब बहान करके उसकी नियुक्त दिश्य में कर दी ।

<sup>(</sup>१) फ्रास्सी तवारीख़ों के उपर्युक्त कथन से तो यही सिद्ध होता है कि शाहजहां के चारें। पुत्रों में राज्य के लिए परस्पर जो युद्ध हुआ। उसमें कर्णसिंह ने कि दी
धोर से भाग नहीं लिया। इसके विधरीत अन्य पुस्तकों में यह लिखा मिलता है कि
कर्णसिंह के दो पुत्र (केंपरीसिंह तथा प्रवसिंह जो शाही सेवक थे) तहत के लिए होनेवाली जहाइयों में की रंगज़ेव की कोर से शामिब थे। उनमें से एक केंसरिसिंह को
उसकी वीरता के लिए धोरंगज़ंव ने लाहीर से दिली आते समय मार्ग में मीनाकारी के
काम की एक तलवार मेंट की, जो राज्य में अब तक सुरचित है (पाउलेट; गैज़िंदियर
आँव दि बीकानेर स्टेट; ए० ३१)।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद; श्रीरंगज़ेबनामा; भाग १, ५० १०। उमराए इन्द्र; ५० २६ : बजरबदास; मश्रासिरुल् उमरा; (हिन्दी); ५० ८८ । सर जदुनाथ सरकार; हिस्टी श्रॉव् श्रीरंगज़ेब; जि० ३, ५० २६-३० (श्रगस्त ई० स० १६६० में फीज मेजना लिखा है)।

सन् जुलूस ६ (वि० सं० १७२३ = ई० स० १६६६ ) में बादशाह ने कर्णसिंह को दिलेरखां दाऊदज़ई के साथ चांदा के ज़मींदार को दंड देने के लिए भेजा । फिर कर्णसिंह से कुछ ऐसी कर्णसिंह का चांदा के बात हो गयी, जिससे उसे बादशाह का कोप-भाजन बनना पड़ा। बादशाह उससे इतना कुछ हुआ कि उसने उसकी जागीर तथा मनसब ज़ब्द कर लिया और उसके

हुआ । के उसने उसका जागार तथा अनस्य ज़ब्त कर लिया आर उसके स्थान में उसके ज्येष्ठ पुत्र श्रनृपसिंह को श्रीकानेर का राज्य तथा ढाई हुज़ार जात पर्य दो हुज़ार सवार का मनसव दिया ।

फ़ारसी तवारीकों के उपर्युक्त कथन से झात होता है कि बादशाह कर्णसिंह पर बहुत ही रुष्ट हुआ, परंतु उसका कारण उनमें कुछ भी नहीं

कर्यसिंह की 'जंगलधर बादशाह' का खिलाब मिलना बतलाया है। ख्यातों में इस घटना से सम्बन्ध रखने-वाला जो चृत्तान्त दिया है उससे इसपर बहुत प्रकाश पड़ता है श्रतप्त्र उसका उस्लेख करना श्रावश्यक है।

वैसे तो कई मुसलमान बादशाहों की श्रिमलाषा इतर जातियों को मुसलमान बनाने की रही थी, परन्तु श्रीरंगज़ेब इस मार्ग में श्रागे बढ़ना खाइता था। उसने हिन्दू राजाश्रों को मुसलमान बनाने का दढ़ निश्चय कर लिया श्रीर इस उद्देश्य की पृति के लिय काशी श्रादि श्रानेक तीर्थ-

<sup>(</sup>१) इसका असली नाम जलालख़ां था भीर यह वहादुरख़ां रहेला का छोटा भाई था! इसे भालमगीर के समय में पांच हज़ारी मनसव प्राप्त था। हिजरी सन् १०६४ (वि० सं० १७३६-४० = ई० स० १६८३) में दिख्या में इसकी मृखु हुई।

<sup>(</sup>२) उमराए हन्दः, पृ० २६६ । व्रजस्वदासः, मधासिरुल् उमरा (हिन्दी); पृ॰ मम । वीरथिनोदः, भाग २, पृ० ४६म ।

भौरंगज़ेब के सन् जुलूस १० ता० १६ रवीउल्झब्बल (हि० स० १०७८ = वि० सं० १७२४ भ्राधिन विद् ४ = ई० स० १६६७ ता० २७ भगस्त ) के फ्ररमान से भी फ्रारसी तवारीग्तों के उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है। इस फ्ररमान से पाया जाता है कि बादशाह कर्यसिंह से अत्यन्त ही भशसका हो गया था, इसलिए उसने बीकानेर का राज्य और मनसब भन्यसिंह के नाम कर दिया।

स्थानों के देवमंदिरों को नष्ट कर वहां मसजिदें बतवाना श्रारंभ किया। ऐसी प्रसिद्धि है कि एक समय बहुतसे गजाओं को साथ लेकर बादशाह ने ईरान (१) की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में अटक में डेरे हए। औरंगज़ेब की इस चाल में क्या भेद था. यह उसके साथ जानेवाले राजपुत राजाओं को मालम न होने से उनके मन में नाना प्रकार के सन्देह होने लगे. अत्वय आपस में सलाइकर उन्होंने साहबे के सैय्यद फ़कीर को. जो कर्णसिंह के साथ था, बादशाह के असली मनसूबे का पता लगाने को भेजा। उस फ़कीर को अस्तालां से जब मालूम हुआ कि बादशाह सब को एक दीन करना चाहता है, तो उसने तूरंत इसकी खबर कर्णीसंह को दी। तब सब राजाओं ने मिलकर यह राय स्थिर की कि मुसलमानों को पहले श्रदक के पार उतर जाने दिया जाय. फिर स्वयं ऋपने ऋपने देश को लौट जायें। बाद में पेसा ही हुआ। मुसलमान पहले ही पार उतर गये। इसी समय आंबेर से जयसिंह की माता की मृत्यु का समाचार पहुंचा, जिससे राजाओं को १२ दिन तक और एक जाने का अवसर मिल गया, परन्त उसके बाद फिर वही समस्या उत्पन्न हुई। तब सब के सब कर्णालंड के पास गये और उन्होंते उससे कहा कि आएके जिना हमारा उदार नहीं हो सकता । आप यदि सब नावें तुड्या दें तो हमारा बचाव हो सकता है, क्योंकि ऐसा होते से देश को प्रस्थान करते समय शादी सेना हमारा पीछा न कर सकेगी। कर्णसिंह ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और धर्मरसा के लिए बादशाह का कोप-भाजन धनना पसन्द किया । निदान ऐसा ही किया गया और इसके बदले में समस्त राजाओं ने कर्णासिंह को 'जंगल-धर पादशाह' का खिताव दियां। साहचे के फक़ीर को उसी दिन से

<sup>(</sup> १ ) जयपुर राज्य की ख्यात में लिखा है-

<sup>&#</sup>x27;बादशाह ने जयसिंह ( मिर्ज़ा राजा ) को कहा कि तुम सब राजाओं में बढ़े हो, सो हम कहें वैसा करो । इसपर जयसिंह ने इस बात का भेद पाकर बादशाह को निवेदन किया कि सिर तो हमने बेचा, परन्तु धर्म बेचा नहीं । कई दिन पीछे सब राजाओं को साथ से कर बादशाह ग्राटक गया और राजाओं को श्राज्ञा दी कि सब श्राटक

उतरं। तब राजाश्रां ने जयसिंह के डेरे में इक्ट्रं होकर सलाह की—वादशाह हमको श्राटक के पार क्यों ले जाता है, इसका कारण ठीक-टीक ज्ञात नहीं। राजाश्रां ने जयसिंह से कहा कि इसका निश्चय श्राप से होगा। फिर जयसिंह ने स्रजमल भोमिय को बुला-कर सारे समाचार कहे। उसने कहा कि बादशाह तुम सब को श्रपने खाने में शामिल करेगा। यह बात जयसिंह ने राजाश्रों से कही तो उन्होंने मिलकर यह बात स्थिर की कि कल किसी बात की खुशी कर यहां डेरा रख दें भौर बादशाह को श्राटक पार हो जाने हैं। फिर सब लोग श्रपने-श्रपने घर चल दें। बादशाह का हुकम पहुंचा कि प्रात:काल श्रटक के पार डेरा होगा। इसपर बीकानेर के राजा को कहलाया कि तुम खुशी करावो श्रीर यह बात प्रसिद्ध करों कि मेरे महाराजकुमार का जन्म हुशा है। तब उसने सब राजाश्रों के यहां सूचना दिलवा, उनको श्रपने यहां बुलवाये।

'जब यह ख़बर श्रीरंगज़ेव ने सुनी श्रीर प्रातःकाल ही ताकीद की कि श्रवश्य हाजिर हो, तो सब राजाओं ने मिलकर बादशाह से निवंदन कराया कि श्राप तो लवाजमें सिहत श्रव्यक पार उतरें श्रीर हम सब कल हाजिर होंगे। फिर सब मुसलमान तो श्रव्यक पार उतरें श्रीर हम सब कल हाजिर होंगे। फिर सब मुसलमान तो श्रव्यक पार उतरें श्रीर नांवें हकट्टी करवाकर श्राग लगवा दी। यह ख़बर बादशाह ने सुनी तो वह श्रपने बज़ीर के साथ बीकानेर के राजा के डेरे में श्राया। सब राजाशों ने श्रम्भी सलाम की। बादशाह ने कहा तुमने सब नांवें जला दीं श्राय सब राजाशों ने श्रम्भी किया कि श्रापन मुसजागन बनाने का निचार किया, इसलिए श्राप हमारे बादशाह नहीं श्रीर हम श्रापके सेवक नहीं। हमारा तो बादशाह बीकानेर का राजा है, सो जो वह कहेगा हम करेंगे, श्रापकी इच्छा हो वह श्राप करें। हम धर्म के साथ हैं, धर्म छोड़ जीवित रहना नहीं बादशाह ने कहा — तुमने बीकानेर के राजा को श्रादशाह कहा सो श्रव वह जंगलपित बादशाह है। फिर उपने सब की तमही कर कुरान बीच में रख सीगंध खाई कि श्रव ऐसी बात नुमसे नहीं होगी तथा तुम कहोग वैसा करुंगा, तुम सब दिश्ली बलो, तब वे दिल्ली गये।'

( जयपुर के पुरोहित हरिनारायण, बी॰ ए॰ के संग्रह की हस्तीलिखित ख्यात से )।

कर्यांसिंह को 'जंगलधर पातशाह' का ख़िताब मिलने की बात निर्मृत नहीं है (कारण चाहे जो हो), क्योंकि उसी के राज्यकाल में उसके विधानुरागी ज्येष्ठ कुंबर अनुप्रसिंह ने शुक्रसप्ति (शुक्रसारिका) नामक संस्कृत पुस्तक का राजस्थानी भाषा में अनुवाद कराया, जिसके अनुवादकत्तों ने कर्यासिंह को 'जंगल का पतसाह' लिखा है—

किर प्रगाम श्रीसारदा अपनी बुद्धि प्रमांगा । सुकसारिक वार्ता करूं द्यों मुक्त अत्तर दान ॥ १ ॥ बीकानेर राज्य में प्रतिघर प्रतिवर्ष एक पैसा उगाइने का दक्त है। श्रनन्तर सब अपने-श्रपने देश चले गये'।

बादशाह को जब यह सारा समाचार विदित हुआ तो वह कर्गिसिह पर बहुत नाराज़ हुआ और दिल्ली लौटने पर उसने उसके ऊपर सेना भेज दी। बाद में श्रीरंगज़ेब ने सेना को बापस बुला बादशाह का कर्गसिंह की लिया और एक श्रद्धदी भेजकर कर्णसिंह को भौरंगाबाद भेजना तथा उसकी जागीर अनुपसिंह दरबार में बुलवाया। कर्णसिंह के कुछ साथियों की का देना राय थी कि इस अवसर पर उसे स्वयं त जाकर अपने पुत्र अनुपसिंह को भेज देना चाहिये, परन्तु बीर कर्णसिंह ने इस प्रस्ताय को स्वीकार न किया और वह स्वयं बादशाह की सेवा में गया। उसके साथ उसके दो पुत्र-केसरीसिंह तथा पदासिंह -भी गये। इसी धीच कर्णसिंह के अनौरस (पासवानिया) पुत्र वनमालीदास ने बीकानेर का राज्य मिलने के बदले मुसलमान हो जाने की श्रभिलावा प्रकट की। बादशाह ने उसे आखासन देकर कर्णासह को दरबार में पहुंचते ही मरबा

> विऋमपुर सुहामगो सुख संपित की ठोर । हिंदृस्थान हींदृघरम ऋसो सहर न ऋोर ॥ २ ॥ तिहां तपे राजा करण जंगळ को पितसाह । ताको कुंवर ऋनोपिसह दाता सूर दुवाह ॥ ३ ॥

देने का प्रवन्ध किया<sup>र</sup>, परन्तु कर्णसिंह के साथ केसरीसिंह तथा पद्मसिंह

( इमारे संब्रह की प्रति से )।

श्रतएव यह मानना पहेगा कि स्यातों के इस कथन में सत्य का कुछ भंश भवश्य है।

- (१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४४ । पाउसेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ३४-६।
- (२) जोनाधन स्कॉट (Jonathan Scott) ने दितया के राजा के यहां से प्राप्त राय दलपत बुंदेला के एक सेवक की लिखी हुई फ्रारसी तवारीख़ के अंग्रेज़ी अनु-वाद में हि० स० १००७ (ई० स० १६६७=वि० सं० १७२४) के प्रसङ्ग में लिखा है— "बीकानेर का स्वामी राय कर्या जो दो हज़ारी मनसबदार और कुछ समय तक

के भी आ जाने से उसका अभीय सिद्ध न हो सका । तब बादशाह ने कर्णसिंह को औरंगावाद में भेज दिया, जहां वह अपने नाम से बसाये हुए कर्णपुरा भें रहने लगा ।

दीलताबाद (दिल्ला) में किलेदार भी रहा, इन दिनों शाही कीयें की तरफ बेपरवाहीं रखता है और उसके दुरे बरताव का हाल बादशाह तक पहुंच चुका है। उसके पुत्र ने अपने बाप से विरोध किया है और इस समय बीकानेर की ज़र्मीदारी अपने लिए प्राप्त कर ली है। इससे राव कर्णिसंह दिन-दिन सेवा से विमुख रहता है और इस समय दिलेरज़ां के साथ होने पर भी उसकी बाह्मा की उपेक्षा करता है, क्यों कि उसकी बाय बन्द हो गई है। रुपयों के बभाव में वह रात्रि के समय बापने राजपूतों सिहत शाही छावनी को और कृष के समय आसपास के गांवों को भी लूटता है। इस बात का सब्त मिलने पर दिलेरज़ां ने अपनी बदनामी होने के भय से डरकर बादशाह को उसकी शिकायत किली, जिसपर यह आझा मिली कि यदि उसका फिर ऐसा विचार हो तो उसे मार डालें अथवा केंद्र करें। राच भावसिंह हाइ। (बूंदी का) के केंद्रील ने, जो शाही दरवार में रहना था, यह ज़बर पाते ही तुरन्त अपने स्वामी को, जो दिलेरज़ां के साथ रहता था, सूचना दी।

'इस आजा के पाते ही दूसरे दिन दिलेरज़ां शिकार का बहाना कर राव कर्या के डेरों के पास होकर निकला और उससे कहलाया कि शिकार के आनन्द में वह सम्मिकित हो। राव कर्या उसके छल से अपरिचित होने से हाथी पर सवार होकर अपने राजपूनों सिहन छान से जा मिला। सीभाग्य से राव भावसिंह इस बात की ख़बर पाते ही अपने राजपूनों सिहन उसके पास पहुंचा और उसने अपने मित्र (कर्यासिंह) को ख़ान से अलग कर उसकी जान बचाई। दिलेरख़ां की इच्छा पूर्य न होने से वह और गाबाद को चला गया, जहां यह दोनों राव (कर्यासिंह और भावसिंह) कुछ समय पीछे पहुंचे।''

(।हिस्ट्री झॉव्दि डेकन; जि॰ २, ए० ११-२० सन् १७१४ ई॰ का लन्दन का संस्करण)।

(१) दयानदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ४६ । पाउकेट; गैज़ेटियर क्यॉव् दि बीकानेर स्टेट: पृ॰ ३७-३८।

बादशाह श्रीरंगज़ेब के सन् जुलूस ७ ता० १४ जमादिउस्सानी (हि० स० १०७४ = वि० सं० १७२१ माघ वदि १ = ई० स० १६६४ ता० २३ दिसंबर ) के फ़रमान में भी बिखा है—'श्रीरंगाबाद सूबे के श्रन्तगत बनवारी श्रीर कर्यापुर के ज़िस्के राव कर्या के हैं।' फ्रारसी तवारी लों में लिखा है कि औरंगाबाद पहुंचने के लगभग एक वर्ष बाद कर्णसिंह का देहांत हो गया । कर्णसिंह की स्मारक छतरी के लेख से पाया जाता है कि वि० सं० १७२६ श्राषाढ सुदि ४ (ई० स० १६६१ ता० २२ जून) मंगलवार को उसकी मृत्यु हुई । मृत्यु से पूर्व एक पत्र में उसने

उपर्युक्त ज़िलों में उस (महाराजा कर्यासिंह )ने कर्यापुरा, केसरीसिंहपुरा चौर प्यापुरा गांव नये क्साय थे । बीकानेर राज्य के पृत्रों से ज्ञात होता है कि वृचिया के हन दोनों परगनों में से एक गांव पनवाकी महाराजा धनुपसिंह के समय वि० सं० १७४३ (ई० स० १६८६) में बक्षभ संप्रदाय के शौरंगाबाद के गोकुलजी विहलनाथजी के मंदिर को भेंट कर दिया गया, जिसकी वार्षिक भाय एक लाख दाम ( ढाई हज़ार रुपये ) थी। कर्यापुरा, केसरीसिंहपुरा चौर प्यापुरा पर ई० स० १६०४ (वि० सं० १६६०) तक बीकानेर राज्य का धिकार रहा। वर्त्तमान महाराजा साहब के समय में जब अंग्रेज सरकार ने धौरंगाबाद की झावनी को बदाना चाहा, तब इन गांवों को लेने की झावस्थकता समझ, इनके बदले में उतनी ही भाय के पंजाब ज़िले के दो गांव, रक्ताखेड़ा चौर बावलवास तथा पृत्रीस हज़ार रुपये बीकानेर राज्य को नक्रद देकर इन्हें अपने अधिकार में कर छिया।

(१) उमराप हन्दः, ए० २६६। वजरबदासः, मश्रासिरुल् उमरा (हिन्दी); ए० ८६। बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक बार्ते' में भी कर्यासिंह का औरंगाबाद में मरना जिखा है (संख्या ११७)।

टॉड ने बीकानेर में उसका मरना किसा है (राजस्थान; जि॰ २, ४० ११३६), जो ठीक नहीं है। पाउछेट जिस्ता है कि क्यांसिंह की मृत्यु के समय चूरू का ठाकुर कुशजसिंह उसके पास था (गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; ४० ३८)।

ख्यातीं बादि में भी वही समय दिया है :

अनुपर्सिंह को बनमालीदास के षड्यन्त्रों से सावधान रहने को लिखा था'।

कर्णसिंह के आठ पुत्र हुए -

(१) रुक्मांगद चन्द्रावत की बेटी राणी कमलादे से अनुपसिंह।
(२) खंडेला के राजा द्वारकादास की बेटी से केसरीसिंह। (३) हाड़ा
बैरीगाल की बेटी से पद्मसिंह<sup>3</sup>। (४) श्रीनगर के
राणियां तथा संतित
राजा की पुत्री राणी श्रजबकुंबरी से मोहनसिंह—
जन्म वि० सं० १७०६ चेत्र सुदि १४ (ई० स० १६४६ ता० १७ मार्च)।
(४) देवीसिंह। (६) मदनसिंह। (७) श्रजबिंसह तथा (८) श्रमरसिंह।

उसकी एक राणी उदयपुर के महाराणा कर्णसिंह की पुत्री थी<sup>8</sup>। उससे नंदकुंबरी का जन्म हुआ, जिसका विवाह रामपुरा के चंद्रावत हुशिसिंह से हुआ था। जब महाराणा जगत्सिंह की माता (कर्णसिंह की राणी) जांबुबती सीरों की यात्रा को गई, तब नंदकुंबरी भी उसके साथ थी। यहां जब उस(जांबुबती) ने चांदी की तुला की, उस समय अपनी दोहिती नंदकुंबरी को भी अपने साथ तुला में बिठलाया थां।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ज्यात; जि॰ २, पत्र ४७।

<sup>(</sup>२) मुंहर्णात नैयासी की ख्यात; जि॰ २, प्र॰ २००। द्वयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४१ और ४७। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ३८।

<sup>(</sup> १ ) यह कॉक्या में काम जाया (बांकीदास; ऐतिहासिक बार्ते; संख्या ११७)।

<sup>(</sup>४) यह विवाह महाराणा जगत्सिंह (प्रथम) के समय में हुआ था (मेरा 'राजपूताने का इतिहास'; जि॰ २, पृ॰ ८३०, टि॰ १)।

<sup>(</sup>१) बीकानरेशकर्णस्य सुता राम पुरा प्रभोः ।

हठीसिंहस्य सत्पत्नी उदारा नंदकुंवरी ॥ ४९ ॥

मातामह्या जांबुवत्या संगेरूप्यां तुलां व्यघात् ।

पूर्वे वर्षे जांबुवत्या स्त्राज्ञ्या नंदकुंवरी ॥ ४२ ॥

राजप्रशस्तिमहाकायः सर्गे १। वीरविनोदः भाग २, ५० ४६०।

मेरा 'राजपृताने का हतिहास'; जि० २, ५० ८३८।

बीकानेर के शासकों में कर्णसिंह का स्थान बड़े महत्व का है, क्योंकि कट्टर मुगल शासक औरंगज़ेब से बीकानेर के राजाओं में सबसे

महाराजा कर्णसिंह का न्यांकल्ब पहले उसका ही सम्पर्क हुआ था। बादशाह शाहजहां के समय में उसका सम्मान बड़े ऊंचे दर्जे का था। फ़तहस्त्रां, शाहजी एवं परेंडे पर की

चढ़ाइयों में उसने भी शाही सेना के साथ रहकर बड़ी वीरता दिखलाई थी। पीछे से जवारी का परगना लेने का निश्चय होने पर शाहजहां ने उसे ही वहां का शासक नियुक्त कर भेजा था। वह राजनीति का भी अच्छा ज्ञाता था। शाहजहां के बीमार पड़ने पर जब उसके चारों पुत्रों में राज्य-प्राप्ति के लिए लड़ाइयां होने लगीं, उस समय वह अपने देश लीट गया और चुप-चाप युद्ध की गति-विधि देखने लगा। किसी एक का भी साथ देना, उसके असफल होने पर, कर्णिसंह के लिए हानिप्रद ही सिद्ध होता। शाहज़ादे औरंगज़ेब के साथ कई लड़ाइयों में रहने के कारण वह उसकी शिक्त से पिरिचित हो गया था। वह समक्ष गया था कि औरंगज़ेब ही अपने भाइयों में सबसे अधिक चतुर और बलशाली है, जिससे उसने अपने दो पुत्रों—पद्मसिंह और केसरीसिंह—को उसके संग कर दिया।

श्रीरंगज़ेय की मनोइति और कुटिल चाल उससे छिपी न थी, इसलिए उसकें सिंहासनारूढ़ होने पर वह उसकी तरफ़ से सदैव सतर्क रहा करता था। वह समय हिन्दुओं के लिए संकट का था। आये दिन मंदिर तोड़े जाते थे और हिन्दुओं को मुसलमान धर्म ब्रह्मण करने पर बाध्य किया जाता था। ख्यातों के कथन के अनुसार औरंगज़ेब की इच्छा हिन्दू राजाओं को मुसलमान बनाने की थी, परंतु कर्यासिंह ने उसकी यह इच्छा पूरी न होने दी। पेसी विपदापन्न दशा में धर्म और जातिय्रेम में रंगा हुआ कर्यासिंह ही उन(राजाओं) की सहायतार्थ सामने श्राया। इस साहिसक कार्य के लिए समस्त राजाओं ने विज्ञकर उसे 'जंगलधर पादशाह' की उपाधि दी, जो अब तक उसके वंश में चली आती है। बाद में वादशाह-द्वारा बुलवाये जाने पर सरदारों के मना करने पर भी वह श्रवने दो छोटे पुत्रों

## के साथ दरबार में उपस्थित हुआ।

कर्णसिंह स्वयं विद्वान्, विद्वानों का आश्रयदाता और विद्यानुरागी राजा था। उसके आश्रय में कई ग्रंथ बने, जिनमें से कुछ का ब्योरा, जो हमें मालूम हो सका, नीचे लिखे अनुसार है—

- (१) साहित्यक लपदुम'—यह प्रंथ कई विद्वानों की सहायता से कर्रासिड ने बनाया।
  - (२) कर्णभूषण्<sup>२</sup> (पंडित गंगानंद मैथिल रचित)।
- (१)॥ इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीशूरसिंहसुघोदिधिसंभवश्रीकर्ण्-सिंहिविद्वत्संवर्द्धिते साहित्यकलपढुमे अर्थालंकारनिरूपणं नाम दशम-स्तबकः ॥ समाप्तश्चायं साहित्यकलपढुमनिर्वधः ॥ शके १५८८ परा-भवनामसंवत्सरे वैशाखशुद्ध ५ रविवारिदने लिखितं श्यामदास अवष्ठ काशीकरेण मुकाम अवरंगावाद कर्णपुरा मध्ये लिखितं ॥

भलंकार सम्बन्धी यह अन्य बहुत बढ़ा है और बढ़े-बढ़े ३८३ पत्रीं में जिसा हुआ है। इसके प्रारंभिक भाग में महाराजा रायसिंह से जगाकर महाराजा कर्यसिंह तक का वंशविवरया भी दिया है।

## (२) प्रारंभिक अंश-

ग्रास्त स्वस्तिवहादशां निवसतिर्लच्म्या मुक्रोर्भृषण् वीकानिरिपुरा कुवेरनगरीसीभाग्यनिदाकरीः । कैलासाचलचारुभास्वरपृथुप्रासादपालिकृति-व्याजेनीपहसत्युपर्युपगतां या राजधानी हरेः ॥ तत्रास्ते धरणीपितः पृथुयशाः श्रीकर्ण इत्याख्यया गोविंदाङ्घ्रियुगारविंदविलसिचन्तालिरत्युन्नतः । राधेयभ्रममात्मनि त्रिजगतां चित्ते स्थिरी कुर्वता दीयंतेऽर्थिगणाय येन सततं हेमाश्वहस्त्यादयः ॥ स्त्राज्ञ्या तस्य भूमिन्द्रोन्यीयकाव्यकलाविदः । गंगानंदक्रवीद्रेण क्रियते कर्णभूषण् ॥

- (३) काव्य डाकिनी' (पंडित गंगानन्द मैथिल रचित)।
- (४) कर्णावतंस (भट्ट होसिहक-कृत)।
- (४) कर्णसन्तोष<sup>3</sup> (कवि सुद्रस-कृत)।
- (६) बुलसारावसी ।

ये प्रंथ बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में अब तक विद्यमान हैं।

# महाराजा अनुपसिंह

महाराजा कर्णसिंह के ज्येष्ठ कुंवर अनुपसिंह का जन्म वि० सं० १६६४ चैत्र सुदि ६(ई० स० १६३८ ता० ११ मार्च) को हुआ था । उसके पिता की

#### षांतिम षशा-

इति श्रीमहाराजाधिराजश्रीकर्णीसिंहकारिते मैथिलश्रीगंगानंदकिन-राजविरचिते कर्णमूषणे रसनिरूपणो नाम पंचमः परिच्छेदः ॥

( ) प्रारंभिक संश-

काव्यदोषाय बोघाय कवीनां तमजानतां ।
गंगानंदकवीन्द्रेण क्रियते काव्यडाकिनी ॥

### श्रंतिम श्रंश-

संवत् १७२२ वर्षे वैशाख सुदि ४ दिने शनिवारे ॥ श्रीबीकानयरे महाराजाधिराजमहाराजा श्री ७ कर्ग्यसिंहजी विजयराज्ये ॥ श्री ॥ श्री महाराजकुमार श्री ७ ऋनूपसिंहजी पुस्तक लिखापिता ॥

- (२, ६, ४) उत्पर लिखे हुए ६ प्रन्थों में से केवल पहले ३ हमारे देखने में बाये, जिनके मूज बक्तरया उत्पर उद्धृत किये गये हैं। बंतिम ३ (संख्या ४, ४, ६) के नाम प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुंशी देवीप्रसाद के 'राजरसनामृत' (५० ४४-६) से विये गये हैं।
- (१) दयास्तदास की क्यात; कि॰ २, पत्र ४१ । वीरविनोद; भाग २, पृ० ४६६।

टॉंड ने अनूपिसंह को चौथा पुत्र जिस्ता है ( राजस्थान; जि॰ २, पृ॰ ११३६ ), परन्तु उसका यह कथन किस्पत ही है, क्योंकि अन्य किसी तवारीख़ अथवा ख्यास से इस कथन की पुष्टि नहीं होती। बिद्यमानता में ही बादशाह ने उसे दो हज़ार ज़ात एवं जन्म भीर गदीनशानी हेढ़ हज़ार सवार का मनसब प्रदान कर बीकानेर का राज्याधिकार सींप दिया थां। बि० सं० १७२६ (ई० स० १६६६) में कर्णसिंह की मृत्यु हो जाने पर वह गद्दी पर बैठा और औरंगाबाद तथा बीजापुर का स्थामी बना रहा । उसकी गद्दीनशीनी के समय बादशाह ने एक फ़रमान उसके पास भेजा, जिसमें भविष्य में योग्यतापूर्वक बीकानेर का राज्य-कार्य चलाने के लिए उसे लिखा ।

छत्रपति शिवाजी के आतंक के कारण दिल्ला में बादशाह का

दयालदास की ख्यात में लिखा है कि मुहता दयालदास, कोठारी जीवनदास, वैद राजसी धादि के दिली जाकर उद्योग करने से बादशाह ने बीकानेर का मनसब धन्एसिंह को दे दिया (जि॰ २, पत्र ४७)। पाउलेट लिखता है कि कुछ ही दिनों पिछे बीकानेर का मनसब धादि बादशाह ने बनमालीदास के नाम कर दिया, जिसपर धन्एसिंह दिल्ली गया, जहां जाने से उसका पैतृक मनसब फिर उसे ही मिल गया (शैज़ोटियर बांच् दि बीकानेर स्टेट: पृ॰ ३८)। यह कथन कहां तक ठीक है, यह कहा नहीं जा सकता, नवीं कि बन्य किसी तवारी का से इसकी पुष्टि नहीं होती। बनमाजीदास का उन्नेस औरंगज़ेब के प्रक फरमान में धाया है, पर उससे तो यही ज्ञात होता है कि शाही दरवार में उसका प्रवेश अन्य्सिंह के ही कारण हुआ था। उक्न फरमान में स्पष्ट जिसा है कि उस कुवापात्र ( अन्य्सिंह ) की सिकारिश से ही उस ( बनमाजीदास ) का प्रवेश शाही दरवार में इसका प्रवेश की सिकारिश से ही उस ( बनमाजीदास ) का प्रवेश शाही दरवार में हुआ है (सन् जुलूस १० ता॰ १६ रवीडल्बान्वल का फरमान )।

- (२) डा॰ जेम्स वर्जेस; दि कोनोलोजी बॉव् मॉडर्न इंडिया; ए॰ ११=।
- (३) सन् जुलूस १२ ता० २२ सफ्र (हि॰ स॰ १०८० = वि॰ सं॰ १७२६ आवर्ण वदि ६ = ई॰ स॰ १६६६ ता॰ ११ जुलाई) का फ्रस्मान ।
- ( ४ ) इतिहास प्रसिद्ध मरहटा राज्य का संस्थापक—शाहजी का पुत्र । इसका जन्म वि० सं० १४८६ केन्र विदे ३ ( ई० स० १६३० ता० १६ फ्ररवरी ) हाकवार को हुआ था।

<sup>(</sup>१) चौरंगज़ेब का सन् जुल्स १० ता० १६ रबीउल्झब्बल (हि० स० १०७८ = वि० स० १७२४ आधिन विदे ४ = ई० स० १६६७ ता० २७ आगस्त) का प्रस्मान ।

प्रभुत्य अमना कठिन हो रहा था। स्रत की लूट के बाद शिवाजी ने एक बड़ी सेना एकत्र कर ली थी, जिससे बादशाह को अन्पित्त का दिव्य में भेजा जाना बदि ११ (ई० स०१६७० ता०२८ नवस्बर) को

महायतलां को दक्तिए में भेजना पड़ा । इस अवसर पर महाराजा अनुपर्सिह, राजा अमरसिंह आदि कई अन्य मनसबदारों को भी खिलश्रत श्रादि देकर बादशाह ने उसके साथ भेजा<sup>3</sup>। महाबतलां की श्रध्यचाता में मुगलों ने नवीन उत्साह से मरहटों पर ब्राक्रमण किया । पहले उन्हें कुछ सफलता मिली और श्रींध तथा पड़ा पर श्राधिकार कर उन्होंने ई० स० १६७२ (वि० सं० १७२६) में साल्डेर को घेर लिया । इस समाचार के बात होते ही शिवाजी ने मोरोपन्त पिंगले तथा प्रतापराव गुजर को सैन्य एकत्र कर साल्हेर की रत्नार्थ जाने की आहा दी। इधर महाबतलां ने भी इक्लासलां के साथ अपनी अधिकांश सेना को मरहरों का अवरोध करने के लिए भेजा । मरहटी सेना दो भागों में होकर श्रागे बढ़ रही थी: प्रतापराव गुजर पश्चिम की श्रोर से बढ़ रहा था तथा मोरोपन्त पिंगले साल्हेर के पूर्व से। इक्लासलां ने दोनों के बीच में पड़कर उनका नाश करने की चेष्टा की. परन्तु उसका प्रयत्न निष्फल गया। प्राय: १२ घंटे की लड़ाई के बाद ही इक्लासलां को भारी चति उठाकर रणचेत्र छोड़ना पड़ा। बची हुई थोड़ी सी फ़ौज के बल पर साल्हेर को घेरने से कुछ लाभ निकलता न देख महाबतलां औरंगाबाद चला गया। साल्हर को घरने का नाशकारी परिसाम देखकर औरंगज़ेब विचलित हो गया, श्रतपव उसने तुरन्त

<sup>(</sup>१) सरकार; हिस्टी ब्रॉव् बौरंगज़ेब; जि० ४, ४० १६४।

<sup>(</sup>२) किंकेड एण्ड पासैनीज़; ए हिस्ट्री ऑंग्व् दि मराठा पीयुल; जि० १, पु० २३४-४। डा॰ जेम्स वर्जेस; दि कोनोलॉजी ऑंग्व् मॉडर्न इण्डिया; पु० ११४।

<sup>(</sup>३) उमराए हन्द, ४० ६३ । सुंशी देवीप्रसाद; औरंगज़ेबनामा; भाग २, ५० ६० ।

महायतस्तां को वापस बुसा लिया भौर उसके स्थान में बहादुरस्तां की नियुक्ति दिलेरसां के साथ दक्षिण में कर दी। महाराजा अनूपसिंह पूर्व की भांति ही उन अफ़सरों के साथ दक्षिण में रहा।

प्रारंभ में, बहा दुरखां दिन्नण में सुचार प्रबन्ध न कर सका, परन्तु कुछ दिनों बाद अवसर पाकर भुगलों ने डंडा राजापुरी (राजापुर) के बन्द्रगाह में जाकर शिवाजी के बहुत से जहाज़ अन्पित्त को बादशाह की तरफ नष्ट कर डाले और उसके २०० नाविकों को बन्दी कर लिया । किर उन्होंने डंडा राजापुरी पर आक्रमण किया, जहां का अध्यत्त राघो बक्षाल अत्रे उनका सामना न कर सका । वि० सं० १७२६ पीप सुदि ६ (ई० स० १६७२ ता० १५ हिसम्बर) को बीजापुर के स्वामी अली आदिलशाह का देहांत हो गया । अली आदिलशाह के जीवनकाल में उसके राज्य के अधिकांश भाग पर मुगलों और शिवाजी ने अधिकार कर लिया था । बीच में अली आदिलशाह तथा शिवाजी में सन्धि स्थापित हो गई थी, पर उसके मर जाने पर शिवाजी ने उस सन्धि को तोड़कर पन्हाला पर पुनः अधिकार कर लिया । उसका वास्तविक उद्देश्य दुवली को लूटने का था, अतपव अक्षाजी दसो की अध्यत्तता में एक मरहटी सेना वहां भेओ गई, जिसने बीजापुर के

<sup>(</sup>१) किंकेड एण्ड पार्सनीज़; ए हिस्ट्री ऑव् दि मराठा पीपुल; जि० १, ए० २३४-७।

मुंशी देवीप्रसाद ने 'धौरंगज़ेबनामें' में लिखा है कि महाबतख़ां धागरे से हुज़्र् में पहुंचकर दक्षिया के युद्ध में भेजा गया था, बेकिन पठानों से सलूक रखने के कारण वह पीख़ा बुक्ता बिया गया (आग २, ५० ४०)।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद के 'बीरंगज़ेबनामे' में भी शाहज़ादे मुख्यज़म के बकीलों (महाबत्यज़ां ब्रादि) के स्थान में बहादुरख़ां की नियुक्ति दिश्वया में होना जिला है (भाग २, ५० ४२)। बहादुरख़ां बीरंगज़ेब का धाय-भाई था । इसका पूरा नाम मिलकहुसेन था बौर यह मीर बहुल मधाली ख़्वाज़ी का पुत्र था। पीछे से इसे ख़ान-जहां बहादुर कोकल्लाश ज़फरजंग का ख़िताब मिला। ई० स० १६६७ (वि० सं० १०४४) में इसका देहांत हुआ।

सैनिकों को परास्त कर वहां खूब लूट मचाई। उस स्थान में अंग्रेज़ों का भी एक दलाल रहता था। इस लूट में अंग्रेज़ों का भी बड़ा युक्सलन हुआ, जिसपर उन्होंने मरहटों से हरजाना मांगा। पूरा हरजाना न मिलने के कारण, उन्होंने मुगलों के उधर आने पर मरहटों से किर हरजाने की मांग पेश की। बि० सं० १७३० (ई० स० १६७३) में जब बीजापुरवालों ने पुर्तगाली तथा अंग्रेज़ों को लूटना आरम्भ किया तो शिवाजी ने बहादुरखां को धन देकर किसी ओर का पत्त-प्रहण न करने का बचन उससे ले लिया। किर उस (शिवाजी) ने सेना सहित जल और स्थल दोनों मांगों से बीजापुर पर स्वयं आक्रमण किया। पर्ली, सतारा, चन्दन, बन्दन, पांडबगढ़, नन्दिगिर, तथवाड़ा आदि पर अधिकार करने के उपरान्त शिवाजी ने कोंदा पर आक्रमण किया। मुसलमान सैनिक अपने इस अन्तिम आश्रयस्थान की रहा करने में तत्पर थे। जिस समय शिवाजी उन्हें परास्त करने में उपस्त था, सूरत के चन्दरगाह से मुगल बेड़े ने बाहर आकर काफ़ी उत्पात मचाया, परंतु मरहटों ने अंत में उन्हें भगा दिया।

फोंदा की बहुत दिनों तक रचा करने में समर्थ होने से उत्साहित होकर बीजापुरवालों ने पन्हाला लेने की दृष्टि से बीजापुर के पश्चिमी प्रदेश के हाकिम अब्दुलकरीम को उधर भेजा। इस समय शिवाजी की ओर से अब्दुलकरीम के मार्ग में पड़नेवाले स्थानों को लूटने के लिए प्रतापराध गूजर भेजा गया। इस कार्य में उसे इतनी सफलता मिली कि अब्दुल-करीम को मरहटों के आगे अवनत होना पड़ा और उनसे सुलह कर उस (अब्दुलकरीम) ने अपनी जान बचाई, पर बीजापुर पहुंचकर फिर उसने

<sup>(</sup> १ ) सतारा ज़िले में सतारा से ६ मील दिख्य-पश्चिम में एक पहाड़ी गढ़ ।

<sup>(</sup>२) सतारा ज़िले के गढ़।

<sup>(</sup>३) पश्चिमी घाट का एक दुर्ग।

<sup>(</sup> ४ ) बम्बई के कोल्हापुर राज्य का एक पहानी किला ।

<sup>(</sup> २ ) बहस्रोलख़ां का एक पठान सैनिक ।

नई सेना एक इकर ली और पन्हाला की ओर अप्रसर हुआ। प्रतापराव गूजर ने अब्दुलकरीम को अपने हाथ से निकल जाने दिया था, इससे शिवाजी उसपर बहुत रुष्ट था और उसने उस(प्रतापराव) से कहला दिया था कि अब्दुलकरीम के सैन्य का नाश किये विना वह अपना मुंह न दिखावे। अत्रपद प्रतापराव विना आगा-पीछा विचार ही इस बार अपने साथियों सिहत अब्दुलकरीम पर टूट पड़ा, परन्तु मुसलमानों की शक्ति अधिक होने से बह इसी युद्ध में मारा गया। तब विजेता दूने उत्साह से आगे बढ़े पर हांसाजी मोहिले-द्वारा आक्रमण किये जाने पर उन्हें किर बीजापुर लौट जाना पड़ा?।

क्रारसी तवारी तो से पाया जाता है कि उपर्युक्त सब लड़ाइयों में श्रमूर्यांसह मुसलमानों की श्रोर से बड़ी बीरता के साथ लड़ा थां। यहातुरखां ने दिस्तिए में शिवाजी से लड़ने में बड़ी वीरता का परिचय दिया श्रीर बीजापुर तथा हैदरावाद के स्वामियों से पेशकशी वस्तूल करके शाही सेवा में भिजवाई, श्रतरव सन् जुलुस १० ता० २४ रवीडल्झाखिर (वि० सं०१७३२ श्रावए। विदे ११ = ई० स०१६७४ ता० ८ जुलाई) को उसे खानजहां बहातुर ज़क्ररजंग कोकस्ताश का खिताब एवं बहुतसा पुरस्कार दिया गया । इस श्रवसर पर उसके साथ के श्रमीरों को भी खिलश्रत श्रादि दी गई तथा बीकानेर के श्रमूर्यांसह को महाराजा का खिताब मिला ।

<sup>(</sup>१) किंकेड एण्ड पार्सनीम; हिस्ट्री स्रॉव् दि मराठा पीपुता; जि॰ १, पू॰ २३१-४३।

<sup>(</sup>२) उमराए इन्द्रः १०६३। वजरबदासः मश्रासिरुख् उमरा (हिन्दी); १०६०।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद; श्रौरंगज़ेबनामा; भाग २, ५० ४४।

<sup>(</sup>४) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न ४७ । पाउसेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ३१ । अर्सकिम; राजपूताने का गैज़ेटियर; पृ॰ ३२२ ।

उद्यपुर के महाराणा राजसिंह ने एक करोड़ से अधिक रुपये के रुपय से राजसमुद्र नामक विशाल तालाब बनवाकर वि० सं० १७३२ मात्र सुदि ६ (ई० स० १६७६ ता० १७ जनवरी) को महाराणाराजसिंह का हाथी, बड़ी धूमधाम से उसकी प्रतिष्ठा की। इस अवसर पर उस(राजसिंह) ने अपने बहनोई बीकानेर के स्वामी अनुपसिंह (जो उस उत्सव में सम्मिलित न हो सका था) के लिए साढ़े सात हज़ार रुपये मूल्य का मनमुक्ति नाम का हाथी और पन्द्रह सौं रुपये मूल्य का सहणसिंगार घोड़ा तथा साढ़े सात सौ रुपये मूल्य का तेजनिधान नामक दूसरा घोड़ा एवं बहुतसे बखाभूषण जोशी माध्रव के स्माध बीकानेर भेजें।

कुछ समय बाद दिलेग्सां तथा यहलोलग्तां ने बादशाह के पास शिकायत कर दी कि बहादुरखां विपित्तियों से मिल गया है। इसपर बाद-शाह ने दिलेरखां को दित्तिण का हाकिम नियुक्त भन्प्पित का तिलेग्खा के माथ दिल्य में रहना

पहले की तरह ही दिल्या में रक्सा गया तथा

उसने दिल्या के युद्धों में दिलेरखां के साथ वीग्ता-पूर्वक भाग लिया ।

स्टोरिक्रा डो मोगोर—इर्विन-कृत अनुवाद (त्रि॰ २, पृ॰ २३०) में भी. बहादुरख़ां को हटाकर दिलेरख़ां की दक्षिण में नियुक्ति होना लिखा है।

<sup>(</sup>१) राजप्रशस्ति महाकाव्य सर्गः, २०, श्लोक ६-१२।

<sup>(</sup>२) इसका वास्तविक नाम जलालाख़ां था और यह बहादुरख़ां शेहिला का कोटा भाई था। इसकी मृत्यु दक्षिण में हि॰ स॰ १०१४ (वि॰ सं॰ १७४० = ६० स॰ १६८३) में हुई।

<sup>(</sup>३) मुंशी देवीप्रसाद के 'धीरंग ज़ेवनामे' में भी लिखा है कि सन् जुलूम १६ ता॰ ४ ज़िलिक्षिण (हि॰ स॰ १०८६ = थि॰ सं॰ १७६२ फाल्गुन सुदि ६ = ई॰ स॰ १६७६ ता॰ २६ फरवरी) को दिलेरखां खिलअन आदि पाकर दिल्या की भोर स्वाना हुआ। (भाग २, पृ॰ ६१)।

<sup>(</sup> ४ ) उमराए इन्दः प्र॰ ६३ । जजरबदासः सम्राध्तरुत् उसरा (हिन्दी);

दिलेरलां ने सर्वप्रथम गोलकुंडे पर आक्रमण किया, पर वहां उसे विशेष सफलता न मिली। किर उसने बीजापुर पर आक्रमण कर आसपास के सारे प्रदेशों को उजाड़ दिया, परन्तु इस ते कोई लाभ नहीं हुआ, तब बादशाह ने वि० सं० १७३७ (ई० स० १६८०) में उसे वापस बुला लिया और दूसरी बार बहादुरलां को दिविण का सुबेदार नियुक्त किया?।

सन् जुलूस २१ (वि० सं० १७३४-४=ई०स०१६७७-८) में अनूपसिंह बादशाह की श्रोर से श्रोरंगावाद का शासक नियुक्त हुआ। उसी वर्ष

भनूपसिंह की औरंगाबाद में नियुक्ति

शियाजी ने उधर उत्पात करना शुरू किया। इसपर अनुप्रसिद्ध अपनी सारी सेना एकत्र कर उसके

मुकाबिले के लिए गया । इसी समय द्विश का हाकिम बहादुरख़ां भी अपनी सेना के साथ उसकी सहायता को जापहुंचा, जिससे शिवाजी वहां से लौड़ गया ।

अनन्तर अनुपसिंह की नियुक्ति आदूरणी (दिल्लाण) में हुई, जहां के विद्रोहियों का दमन करने के लिए वह सेना लेकर उनपर गया। इस

मादूर्यों के विद्रोहियों का दमन करना चढ़ाई में उसको सफलता न मिली श्रीर उसकी पराजय होनेवाली ही थी कि उसी समय उसका भाई पद्मसिंह नई सेना के साथ उसकी सहायतार्थ

द्या गया, जिससे विपत्ती भाग गये"।

जिन दिनों अनुपसिंह आदृणी में था, उसके पास खारबारा और रायमलवाली के भाटियों के विद्रोही हो जाने का समाचारपहुंचा। अनुपसिंह

<sup>(</sup>१) सर जदुनाथ सरकार; शार्ट हिस्टी आंवू औरंगज़ेब; ए० २४२।

<sup>(</sup>२) वहीं; पृ० २४४-६।

<sup>(</sup>३) वहीं; पृ० २४८।

<sup>(</sup>४) उमराए हन्दः, पृ० ६३ । झजरबदासः, मञ्जासिरुख् उमरा (हिन्दी),

<sup>(</sup>४) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४८। इस घटना का फ्रारसी तवारीख़ों में उन्नेख नहीं है।

ने उसी समय मुहता मुकंदराय को अपने पास भाटियों पर विजय और अनुपगढ का निर्माण बुलाकर इस विषय में सलाह की और चुडेर में गढ़ बनवाकर वहां अपना थाना स्थापित करने का निश्चय कर उसे अपने विश्वस्त आसामियों के नाम पत्र देकर बीकानेर भेजा ! मुकन्दराय ने बीकानेर पहुंचकर सेना एकत्र की और खब्रसेन के पुत्र अमरसिंह के साथ भाटियों पर प्रस्थान किया। खारबारा, रायमलवाली तथा रांगीर के ठाकरों ने चुडेर के गढ़ में जमा होकर बीकानेर की फ़ीज का सामना करने का प्रबंध किया। दो मास के घेरे के बाद जब गढ़ में रखद की कमी हुई तो भाटियों के सरदार जगरूपसिंह तथा बिहारीदास ने लखनेरा के जोहियों से रसद तथा अन्य युद्ध की सामग्री भिजवाने के लिए कहलाया । इसपर जोहिये रसद और बारुद, गोले आदि लेकर चुडेर की और अप्रसर हुए। जब बीकानेर की सेना में उनके निकट आने का समाचार पहुंचा तो मुकंदराय, अमरसिंह ( शृंगोत ) तथा भागचन्द' ने उनपर आक्रमण कर दिया। उधर गढ़ से भाटी भी रसद लेने के लिए बाहर निकले, परन्त बीकानेरवालों के ठीक समय पर पहुंच जाने से वे कृतकार्य न हो सके और उनमें से बहुतसे मारे गये। रसद लानेवाले जोहिये भी मैदान छोड़कर भाग गये, जिससे रसद आदि सामान बीकानेरवालों के हाथ लग गया। कुछ दिन और बीतने पर जब अन्न के अभाव के कारण भाटी बहुत पीड़ित हुए, तो उन्होंने मुकन्दराय के पास सन्धि का प्रस्ताव भेजा श्रौर उनकी तरफ़ के जगरूपसिंह तथा बिहारीदास ने श्राकर एक लाख रुपया पेशकशी देने की प्रतिका कर सुलह कर ली। इधर मुकन्दराय के कुछ वैरियों ने जगरूपसिंह तथा विहारीदास के पास इस जाशय का पत्र भेजा कि मुकन्दराय का उद्देश्य बास्तव में भाटियों के साथ धोखा करना है, अतएव उससे सन्धि करने के बदले उसे मार देने में ही माटियों का कल्याण है। इसका परिणाम जो कुछ भी हो उससे बचाने का, पत्र लिखनेवालों ने अपने

<sup>(</sup>१) यह आटी था धीर इस खड़ाई में अनूपसिंह का सहायक हो गयाथा।

पत्र में भाटियों को पूरा पूरा विश्वास दिलाया था, परन्तु उन्होंने इस पत्र पर विकास न किया और उसे मुकन्दराय को दिखा दिया । पांच दिन पश्चात वंड के ४०००० रुपये लेकर मुकन्दराय ने भाटियों को आखासन दिया कि शेष आधा में माफ करा दंगा। यह आखासन प्राप्तकर तथा बढ़े हुए खर्च को घटाने के विचार से भाटियों ने जोहियों एवं अधिकांश भाटियों को बढ़ां से बिदा कर दिया । फलस्वरूप गढ़ के भीतर भाटियों की शक्ति बद्द कम हो गई। ऐसा अव्छा अवसर देवकर मुकन्दराय और अमरसिंह अपनी बात से बदल गये और उन्होंने आधी रात के समय भाटियों पर आक्रमण कर दिया। शक्ति कम तथा गत्रि का समय होने के कारण भाटी इस श्राक्रमण का सामना न कर सके और जनक्षानिह, बिहारीदास आदि सब के सब मारे गये। गढ़ पर अनु तर्सिंह की सेना का अधिकार हो गया। पीछे विव संव १७३४ (ईव सव १६७=) में उन स्थान पर एक नये गढ का निर्माण हुआ, जिल्लका नाम अनु रगढ रक्का गया। जब यह खबर अन्यसिंह के पास पहुंची तो उसने अपनी ओर के बीर विजेताओं के लिए सिरोपाव तथा आभूपण अदि पुरस्कार में भेजे । इस युद्ध में भागचन्द भाटी बीकानेरवालों का सहायक हो गया था. श्रतएव खारवारा की जागीर उसके नाम कर ही गई।

खारवारा की जागीर भागचन्द के नाम कर देने का तात्कालिक परिणाम द्दानिकारक द्दी सिद्ध हुआ, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद बिहारीदास के पुत्र ने जोहियों की सहायता से खारबारा 
पर आक्रमण कर दिया और उस प्रदेश का सारा 
उत्तरी भाग उजाड़ डाला। इसपर महाजन के ठाकुर अजवासिंद्द ने अनूपसिंद्द के पास प्रार्थना करवाई कि यदि खारबारा मुभे दे दिया जाय तो में 
बीकानेर की सीमा सतलज तक पहुंचा दूं। उक्त प्रदेश के उसे मिलते ही 
भागचन्द के उत्तराधिकारी ने जोहियों से सहायता प्राप्तकर उसपर

<sup>(</sup>१) दयाखादास की ब्यात; जि॰ २, पत्र ४६ । पाउस्रेट; गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; प्ट॰ ३१-४० ।

घाकमण कर दिया, फलतः महाजन का ठाकुर मारा गया और उसका पुत्र बन्दी कर लिया गया, जो छोटी अवस्था का होने के कारण बाद में छोड़ दिया गया। पीछे से जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने िशता को मारने का बदला जोहियों को मारकर लिया। कहा जाता है कि उसी दिन से जोहिये पूरे तौर से बीकानेर के अधीन हो गये। बीच में एक बार उन्होंने विद्रोह किया था और हयातखां मटी, जो भटनेर का स्वामी था, उनसे मिलकर कुछ दिनों के लिए स्वतन्त्र हो गया थां।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७६) में जोधपुर के महाराजा जसवंतसिंह का जमरूद में देहांत हो गया। तब बादशाह ने जोधपुर खालसा महाराजा अनुप्तिह का जोधपुर कर लिया और उसके पुत्र अजीतसिंह को, सरदारों का राज्य कारीनिर्मेह को आदि के बहुत कुछ प्रयन्न करने पर भी, जोधपुर दिलाने के लिए. बादशाह में का राज्य नहीं दिया। इसपर महाराजा अनुप्रसिंह निवेदन कराना और रतलाम के स्वामी रामसिंह के वक्तीलों ने अपने-अपने राजाओं की तरफ़ से बादशाह से निवेदन किया कि जोधपुर अजीतसिंह को मिल जाना चाहिये, परन्तु वादशाह महाराजा जसवंतसिंह से नाराज़ था, इसलिए उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई ।

श्रमूपसिंह के श्रनौरस (पासवानिये) भाई वनमालीदास ने वादशाह की संवा में रहकर वहां के एक कार्यकर्ता सम्पद हसनश्रली से बड़ी वनमालीवास की मरवाना वादशाह ने पीछे से बीकानेर का आधा मनसब उस (बनमालीदास )को प्रदान कर दिया । तब कुछ फ्रींक साथ लेकर बनमालीदास बीकानेर गया और पुराने गढ़ के पास ठहरा। राज्य की श्रोर से उसका श्रव्छा सन्कार किया गया, परन्तु बनमालीदास तो मुसल-

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४०। पाउलेट; गैज़ेटियर सॉव् दि बीकानेर स्टेट; १० ४०।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की स्थात; जि॰ २, प्र॰ १६।

<sup>(</sup>३) वहीं जि०२, ५०१६।

भान हो गया था. अतपत्र उसने वहां के निवासियों की भावनाओं का रसी भर भी ध्यान न करते इए लक्ष्मीनारायण के मंदिर के निकट बकरे मरवाये। जब अनुपसिंह के पास इसकी खबर पहुंची तो उसने मुहता द्यालदास तथा कोडारी जीवनदास को उसके पास भेजकर कहलाया कि अपने पूर्वजों के बनवाये हुए इस देवमंदिर के निकट पशु मरवाना उचित नहीं है, परन्तु बनमालीदास इसपर अधिक कुछ हो उठा और उसने उत्तर दिया कि मेरी जो मर्ज़ी आयेगी मैं करूंगा। अनन्तर उसने मूंधड़ा रघुनाथ आदि खज़ांचियों को बुलाकर पट्टा-बही लाने को कहा । जब उन्होंने पेसा करने से इनकार किया तो उसने उन्हें क्रैद कर लिया। अनुप्रसिंह के पास इसकी खबर पहुंचने पर उसने उदैशम श्रद्दीर से बनमालीदास को मरवाने की सलाह की। उदैराम यह कार्य-भार अपने ऊपर ले बनमाली तस के पास पहुंचा और थोड़े समय में ही उसने उससे खुब मेल-जोल पैदा कर लिया। फिर चंगोर्र के पास उसका गढ बनवाने का विचार देख उदैराम ने वह स्थान एवं बीकानेर के आधे गांवों का रुका अनुवर्सिह से लिखवा-कर बनमालीदास को दे दिया। बनमालीदास उदैराम की इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ और कुछ समय बाद चंगोई चला गया ।

अनुपसिंद का पक विश्वाह वाय के सोनगरे लद्मीदास की पुत्री से हुआ था। निर्धनता के कारण दहेज देने में समर्थ न होने से उसने अनुपसिंद से कहा था कि यदि कभी अवसर आया तो मैं आपकी सेवा करने से पीछे न हटूंगा। इस समय बनमालीदास को मारने का कार्य अनुपसिंद ने लद्मीदास को बुलाकर उसे ही सौंपा और उसकी सहायता के लिए राजपुरा के बीका भीमराजीत को उसके साथ कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों अनुपसिंद के विद्रोहियों के रूप में चंगोई में बनमालीदास के पास पहुंचे। अनुपसिंद ने इस सम्बन्ध में बनमालीदास को सचेत करते हुए एक पत्र उसके पास भेज दिया था, परन्तु इससे उसने और

<sup>(</sup>१) दयासदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ४१। पाउसोट; गैज़ेटियर बॉब् दि बीकानेर स्टेट: पू॰ ४१।

भी उसेजित हो उन्हें अपनी सेवा में रक लिया। अनन्तर लद्मीदास ने उस ( यनमालीदास ) से अर्ज़ की कि मैं साथ में एक ढोला लाया हैं। पिद आप विवाह कर लें तो बड़ा उपकार हो। वनमालीदास के स्वीकार करने पर, एक दासी-पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया गया, जिसने विवाह की रात्रि को ही पूर्व आदेशानुसार उसको शराब में संखिया मिलाकर पिला दिया, जिससे उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। बनमाली-दास के साथ एक नवाब भी वीकानेर गया था। जब बादशाह से सब हाल कह देने का उसने भय दिखलाया तो एक लाख रुपया देकर उसका मुंह बन्द कर दिया गया, जिससे उसने यादशाह को यही स्चित किया कि बनमालीदास स्वाभायिक मृत्यु से। मरा है। इस प्रकार इस घटना से अनुपर्सिह पर बादशाह की कुछ भी नाराज़गी नहीं हुई'।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७६) में ब्राहोंत के किलेदार सैम्यद नजाबत ने बादशाह के पास सूचना भेजी कि मरहटों की एक बड़ी सेता

अनूपसिंह का मोरोपन्त पर भेजा जाना शिवाजी के सेवक मोरोपन्त की अध्यक्तता में शाही
मुल्क में प्रवेश कर माहू एवं तरवंक के गढ़ों तक
जा पहुंची है। उसका उद्देश्य चतरसंघी की प्रधा-

हियों को सुदृढ़ करने का है। इससे उधर की प्रजा की बहुत हानि होने की संभावना थी; अतप्य बादशाह ने अनुप्रसिंह के पास फरमान भेजकर सूचना भेजी कि वह उधर जाकर उनका दमन करे और उन्हें शाही मुल्क की सीमा से बाहर कर दे<sup>2</sup>!

हिजरी सन् १०६१ ता० २४ रबीउल्झालिर (वि० सं० १७३७ ज्येष्ठ वदि ११ = ई० स० १६८० ता० १४ मई) को राजगढ़ में शिवाजी

<sup>(</sup>१) दयाळदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४० । पाउक्षेट; गैङ्गेष्टियर कॉव् दि श्रीकानेर स्टेट; प्र॰ ४१-२ । वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४१६ ।

<sup>(</sup>२) क्रीरंगज़ेब के पुत्र शाह क्राजम का सन् जुल्स २६ ता० १४ रमज़ान (हि॰ स॰ १०६० = वि॰ सं॰ १७३६ कार्तिक विदे १ = ई॰ स॰ १६७६ ता० १० अक्टोबर) का कन्पसिंह के नाम का निशान ।

का देहांत हो गया'। उस(शिवाजी) के साथ शाही सेना की जितनी लड़ाइयां हुई, प्रायः उन सबों में अनुपर्सिंह भी समिमितित था और उसने सित्रियोचित बीरता का परिचय देकर राजवृतों के इतिहास में एक गीरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया।

बीजापुर का स्वामी सिकन्दर राज्य-कार्य चलाने में सर्घथा अयोग्य था। सीदी मसऊद, अब्दुलरऊफ़ और शरज़ा आदि उसकी अयोग्यता से लाभ उठाकर अपना फ़ायदा कर रहे थे। बाद-शाह का इरादा प्रारम्भ में बीजापुर पर आक्रमण करने का न था, परन्तु जब शम्भा का उपद्रव

बढ़ने की आशंका हुई तो उधर चढ़ाई करना आयश्यक हो गया। अतएव वि० सं० १७३८ आवण सुदि ८ (ई० स० १६८१ ता० १३ जुलाई) को बादशाह ने इस आशय का एक पत्र शरज़ालां के पास भेजा कि शाही सेना शम्भा को दंड देने के लिए भेजी जा रही है, जिसकी उसे हर प्रकार से सहायता करनी चाहिये। बीजापुर की शाहज़ादी शहरवान ने भी, जिसका विवाह शाहज़ादे आज़म के साथ हुआ था, अपने ता० १८ जुलाई (आवण सुदि १३) के पत्र में बीजापुरवालों को शाही सेना की सहायता करने के लिए जिला था, परन्तु इन पत्रों का उन्होंने कोई उत्तर न दिया। इससे निश्चित हो गया कि उनकी सहानुभूति शम्भा के साथ थी, अतएव वि० सं० १७३८ (ई०स० १६८२ जनवरी) मे रहु झालां वीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया, पर उसकी अध्यत्तता में भेजी हुई सेना अधिक हानि पहुंचाये विना ही लीट आई। कुछ दिनों वाद पहिले से बड़ी फ्रीज के साथ शाहज़ादे आज़म को उधर भेजा। उसने धकर के किले पर अधिकार कर आदिलशाही की राजधानी (बीजापुर) की ओर बढ़ने का प्रयत्न

<sup>(</sup> १ ) मुंशी देवीप्रसाद; श्रीरंगज़ेबनामा; भाग २, ५० ६८ ।

<sup>(</sup>२) यह क्षौरंगज़ेब का मीरबढ़शी था। हैं॰ स॰ १६६२ ता॰ द्र क्षगस्त (वि॰ सं॰ १७४६ प्रथम भाद्रपद सुदि ७) को दिश्वया में इसकी मृत्यु हुई।

किया, पर इस वीच में ही वह पीछा बुला लिया गया । वर्षाऋतु व्यतीत हो जाने पर वह फिर उधर भेजा गया. परन्त पीछे से वह नासिक में बदल दिया गया। वि० सं० १७४० मार्गशीर्ष सुदि ४ (ई० स० १६⊏३ ता० १३ नवस्वर ) को बादशाह स्वयं श्रहमदनगर में पहुंच गया। उधर सिकन्दर ने भी भीतर ही भीतर अपनी रहा का समुचित प्रबन्ध कर लिया और अपने पड़ोसी राज्यों के पास सहायता के लिए पत्र भेजे। सुराल सेना ने भागे बढ़कर वि० सं० १७४२ चैत्र सुदि ७ (ई० स० १६८४ ता० १ अप्रेल) को बीजापुर घेरने का कार्य आरम्भ कर दिया। बादशाह ने भी इस अवसर पर निकट रहना उचित समका, अतएव वि० सं० १७४२ वैशास सुदि ३ (ई० स० १६=४ ता० २६ अप्रेल ) को आहमदनगर से रवाना होकर ज्येष्ठ सुदि १ (ता० २४ मई) को वह भी शोलापुर पहुंच गया । कुछ दिनों वहां ठहरने के उपरान्त हि० स० १०६७ ता० २ शायान (चि० सं० १७४३ स्माषाढ सुदि ३ = ई० स० १६८६ ता० १४ जून ) को बादशाह स्मागे बढ़ा। ता० १४ शाबान ( श्रावण वदि १ = ता० २६ जून ) को शाहजादा श्राजम तथा बेदारवकृत उसकी सेवा में उपस्थित हो गये, जिन्हें खिलअत आदि दी गई। इसी अवसर पर बहादुरखां तथा महाराजा अनुपर्सिह भी शाही सेवा में उपस्थित हो गये। वहां से प्रस्थान कर ता० २१ शाबान ( श्रावण विद = ता० ३ जुलाई) को बीजापुर से ३ कोस दूर रसूलपुर में बाद-शाह के डेरे हुए ।

बीजापुर की इस चढ़ाई में आरम्भ से ही शाहज़ादे शाह आलम ने, जो बादशाह के साथ था, बीजापुर तथा गोलकुंडे के स्वामियों से मैत्री का भाव बनाये रक्ला और सिकन्दर से पत्रव्यवहार भी किया। बादशाह को जब इसका पता लगा तो उसका दिल अपने ज्येष्ठ पुत्र की ह्योर से

<sup>(</sup>१) सरकार; हिस्टी क्रॉव कौरंगज़ेब; जि॰ ४, पृ॰ ३००-१२।

<sup>(</sup>२) आज्ञमशाह का पुत्र।

<sup>(</sup>३) सुंशी देवीपसाद; श्रीरंगज़ेबनामा; माग ३, ४॰ ३३ ।

हट गयां। जब दो मास और १२ दिन तक तोपों और बन्दूकों की मार से बीजापुर के बहुतसे आदमी मारे गये और किला तोढ़ने का सारा प्रबन्ध मुसलों ने कर लिया, तब तो सिकन्दर और उसके साधियों को पराजय का पूरा भय हो गया। अधिक युद्ध करने में हानि की संभा-धना ही दिशेष थी, अतएव वि० सं० १७४३ आश्विन सुदि ४ (ई० स० १६६६ ता० १२ सितम्बर ) को सिकन्दर ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद-शाह ने उसके क्रसूर माफ कर दिये और खिलअत आदि देकर एक लाख दिया सालाना उसके लिए नियत कर दिया।

उसी वर्ष बादशाह ने अनुपसिंह को सक्खर का शासक नियुक्त कर उधर भेज दियां ।

- (१) सरकार; हिस्टी भाँव् भौरंगज्ञेब; जि० ४, प्र० ३१६-२०।
- (२) मुंशी देवीप्रसाद; भौरंगज़ेवनामा; भाग ३, ए० ३४।
- (३) मुंशी देवीप्रसाद ने 'भौरंगज़ेयनामें' में ता॰ १३ सितंबर दी है (भाग ३, ४० ३४)।
- ( ४ ) सुंशी देवीप्रसाद; भौरंगज़ेबनामा; भाग ३, ४० ३४ । सरकार; हिस्ट्री कॉव् भौरंगज़ेब; ति० ४, ४० ३२३ ।

सुंतस्वबुत्तुवाव (इतियद्; हिर्दी भाव् इंडिया; जि॰ ७, ४० ३२३ ) में शिक्षा है कि सिकन्दर दीवारावाद में कृद स्वता गया।

कपर आये हुए वर्शन के विरुद्ध स्थान में निष्णा है कि जब बीजापुर का नवाब सिकन्दर विद्रोही हो गया तो अन्यसिंह शाही सेना के साथ उसपर भेजा गया । एक वर्ष तक घेरा रहने पर जब गढ़ में सामान का अभाव हो गया तो सिकन्दर बाहर आकर जबा और कृद कर छिया गया । धादशाह की आज्ञानुसार सिकन्दर दौखताबाद में रक्खा गया ( दयाजदास की स्थान: जि॰ २, ५श्र ४७-८)। स्थात का यह कथन कुछ बढ़ाकर किखा हुआ जान पक्ता है, परन्तु जैसा कि ग्रुशी देवीप्रसाद के 'औरंगज़ेब-नामें' से प्रकट है, अन्यसिंह बीजापुर की इस चढ़ाई में बादशाह के साथ अवस्थ था।

(४) उमराप् हन्दः पृ०६३ ! वजरस्नदासः मश्रासिरुज् उमरा (हिन्दी); पृ०१० ! मुंशी देवीप्रशद कृत 'श्रीरंगज़ेबनामे' (भाग ३, पृ०३८) में सन् जुलूस ३० ता॰ ६ ज़िजाहेज (हि॰स॰ १०१७ = वि०सं० १७४३ श्रातिक सुदि ८८ वि० सं० १७४२ (ई० स० १६८४ ) में जब बादशाह बीजापुर पर आक्रमण करने में व्यस्त था, उसके पास गोलकुंडे के स्वामी अबुलहसन

भीरंगजेब की गोलकुंडे पर चढ़ाई के भी विपरीत हो जाने का समाचार पहुंचा। इसपर उसने उसी समय शाह आलम (शाहजादा) को एक विशाल सेना के साथ हैदराबाद पर भेजा।

गोलकुंडे की सेना ने शाही फ़्रोंज को रोकने का प्रयत्न किया, पर पीछे से अफ़सरों में मतभेद हो जाने के कारण, यह सेना लीट गई। अनन्तर शाह आलम के प्रयत्न से बादशाह और अबुलहसन के बीच सिन्ध स्थापित हो गई। वि० सं०१७४३ आख़िन सुदि ४ (ई०स०१६८६ ता०१२ सितम्बर) को बीजापुर विजय करने के बाद बादशाह की हिए फिर गोलकुंडे की ओर गई। गोलकुंडे की विजय के बिना दिल्ला की विजय अधूरी ही रहती थी, अतपव वि० सं०१७४३ फालगुन विद १० (ई० स०१६८७ ता० २८ जनवरी) को बादशाह ससैन्य गोलकुंडे के निकट जा पहुंचा। इसपर अबुलहसन ने किले में आश्रय लिया, जिससे हैंदराबाद पर आसानी से मुगलों का अधिकार हो गया। कुलीचलां की अध्यस्तत में मुगल सेना ने गढ़ में घुसने का प्रयत्न किया, परन्त इसी समय एक गोला लग जाने से उसकी मृत्यु हो गई। तब बादशाह ने अधिक हढ़ता से घरे का कार्य आगो बढ़ाया।

प्राह आलम, यादशाह की इस चढ़ाई से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि पिहले सन्धि स्थापित करने में उसी का हाथ था और अब उसी संधि का उल्लंधन किया जा रहा था। अबुलहसन के दूतों और उसके बीच गुन रीति से फिर सन्धि के विषय में वात-चीत चल रही थी। जब बादशाह को इस बात की खबर हुई तो उसने शाह आलम तथा उसके पुत्रों

ई॰ स॰ १६८६ ता॰ १४ अक्टोबर ) को अनुप्रसिंह का सक्तर की क्रिकेदारी पर जाना किया है। वीरविनोद; (जि॰ २, प्रकरका १, पु॰ ७०१) में भी इसका उन्नेख है।

<sup>(</sup>१) इसका वास्तविक नाम भाविद्धां था भौर यह गाजीउद्दीनख़ां फ्रीरोज़जंग प्रथम का पिता तथा हैदराबाद के सुप्रसिद्ध निज़ामुल्मुल्क भासफ्रज़ाद का दादा था।

को धोख से बलाकर बन्दी कर लिया। लेकिन इतने ही से बाधाओं का अन्त नहीं हो गया। मुगल सेना के कितने ही शिया तथा सुन्नी अफ़सर भी यह नहीं चाहते थे कि एक मुसलमानी राज्य का इस प्रकार नाश किया जाय और उनमें से अधिकांश ने अपने-अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया तो भी गढ़ को तोड़ने का कार्य जारी रहा। वि० सं० १७४४ ज्येष्ठ सुदि १४ (ता० १६ मई) को फ़ीरोज़जंग ने गढ़ सेने का प्रयत्न किया, पर उसे सफलता न मिली। इसी बीच अकाल पढ़ जाने से मुगल सेना की बहुत हानि हुई । गोलकुंडे की फ़ौज ने भी ऐसे श्रवसर से लाभ उटा, कई बार उन्हें पीछे हटाया, परन्तु श्रीरंगज़ेय अपने निश्चय से विचलित नहीं हुआ। इस प्रकार आठ महीने वीत गये, पर किले में मुगल सेना का प्रवेश न हो सका। इस समय एक ऐसी बात हो गई, जिससे क़िला बिना युद्ध और रक्तपात के मुखलों के अधिकार में आ गया । बीजापुर की विजय के बाद अन्द्रक्षा पानी (सरदारकां) मुगल सेना मं भती हो गया था और इस चढाई में भी बह साथ था। किसी कारणवश वह बीच में गोलकुंडेवालों का सहायक हो गया था। श्रव फिर वह मुगुल सेना से जा मिला, जिसकी सहायता से वि० सं०१७४४ ऋक्षिन वदि १० (ई० स०१६=७ ता० २१ सित-म्बर) को रुद्रक्षास्त्रां गढ़ में घुल गया। शाहजादा आज़म भी दूसरी और से फ्रीज लेकर जा पहुंचा। इस अवसर पर गोलकुंडा के अब्दुरीज्जाक ने सभी स्वामिभक्ति और वीरता का परिचय दिया, परन्तु उस एक से क्या हो सकता था ? उसके घायल हो जाने पर अवुलहसन के लिए आत्मसमर्पण करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग न रहा । तब बादशाह

<sup>(</sup>१) मनूकी; स्टोरिका डो मोगोर-- हर्विन-कृत बनुवाद; जि० २, ए० ३०३-४।

<sup>(</sup>२) मुंशी देवीप्रसाद के 'क्षीरंगज़ेबनामे' में ६ महीना दिया है (भाग ३, प्र॰ ४६)। द्याजदास की क्यात में घेरा रहने की अवधि ६ महीने दी है (जि॰ २, पत्र ४८)।

<sup>(</sup>३) सुंशी देवीप्रसाद के 'बौरंगक्नेबनामे' में इसका नाम तीरंदाजुलां दिया है (भाग ३, ६० ४८)।

में ४०००० रु० सालाना नियत कर उसे दौलताबाद में क्रीद कर दिया'।

गोलकुंडे की इस चढ़ाई के उपर्युक्त वर्णन में किसी हिन्दू राजा का नाम नहीं आया, परन्तु ख्यात के कथनानुसार इस चढ़ाई में अन्पसिंह

स्यात और गोलकुंबे की चढ़ाई ने भी भाग लिया था। दयालदास लिखता है—
'जब गोलकुंडे का स्वामी तानाशाह<sup>2</sup> (१) विद्रोही
हो गया तो औरंगज़ेब स्थयं क्षेना लेकर उसपर

गया, परंतु नौ मास तक गढ़ को घेरे रहने और गोलों की वर्षा करने पर भी, जब कोई फल न निकला तो बादशाह ने दीवान हस्तखां के पुत्र जुल्फ़िकारखां को, जो उन दिनों पेशावर में लड़ रहा था, सेना सहित दिलाए में आने को लिखा । इसपर वह (जुल्फ़िकारखां) अनूपसिंह को भी साथ लेता हुआ बड़ी सेना के साथ गोलकुंडे पहुंचा और उन दोनों ने उस युद्ध में काफ़ी भाग लिया । अनन्तर तानाशाह पकड़ा गया और अनूपसिंह की धीरता के लिए बादशाह ने उस(अनूपसिंह)का मनसब बढ़ाकर तीन हज़ारी कर दियां।

ख्यात का उपर्युक्त कथन ऋतिरंजित अवश्य है, परन्तु यह भी निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह सत्य से रहित नहीं है । गढ़ पर बहुत दिनों तक घेरा रहने पर भी विफल होने पर अधिक संभव तो यही है कि बाहशाह ने सहायता के लिए और सेना बुलवाई हो। दक्तिण की अधिकांश चढ़ाइयों में अनुपसिंह शाही सेना के साथ था जैसा कि ऊपर

<sup>(</sup>१) सरकार; शॉर्ट हिस्ट्री ऑव् औरंगज़ेब; ए० २७१-८१ मनुकी; स्टोरिशा को मोगोर—इर्विन-कृत अनुवाद; जि० २, ए० ३०१-८ । मुंशी देवीप्रसाद; श्रीरंगज़ेब-नामा; भाग ३, ए० ४०-४१ ।

<sup>(</sup>२) संभव है तानाशाह से क्यातकार का घाशय गोजकुंढे के स्वामी धवुल-इसन से हो, क्योंकि वही उस समय गोजकुंढे का स्वामी था और फ्रारसी तवारीख़ाँ से औरंगज़ेब का उसी पर जाना पाया जाता है।

<sup>(</sup>३) इसकी श्रन्थ किसी तबारीख़ से पुष्टि गई। होती ।

<sup>(</sup>४) द्यालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ४८।

तिसा जा चुका है। इस घटना के पहिले ही अनुपसिंह की सक्खर में नियुक्ति हो गई थी, अतएव पेशावर से सहायक सेना आने पर उसका भी साथ रहना असंभव नहीं कहा जा सकता।

सन् जुलूस ३३ ( वि० सं० १७४६ = ई० स० १६८६) में बाद-शाह ने अमितयाज़गढ़ अदूनी की हकूमत पर अनूपसिंह को नियत

भन्पासिंह की भाद्यी में नियाक्क किया' । मश्रासिकल् उमरा (हिन्दी) से पाया जाता है कि वहां पहले राव दलपत बुंदेला था, जिसकी जगह पर वह (श्रनृपसिंह) भेजा गया'। लगभग

दो वर्ष बाद सन् जुलूस ३४ (वि० सं० १७४८ = ६० स० १६६१) में अनूपसिंह उस पद से हटा दिया गया<sup>3</sup>।

अन्पसिंह का पहला विवाह कुमारभवस्था में ही वि०सं०१७०६ फाल्गुन बदि २ (ई० स० १६४३ ता० ४ फ़रवरी) को उदयपुर के महाराणा राज-

विवाह भीर सन्ति सिंह की बहिन के साथ हुआ था<sup>8</sup>। उस समय महाराणा ने अपने कुटुंब की और ७१ सड़िकयों

द्याक्षदास की क्यात में वि॰ सं॰ १७३६ दिया है, जो निर्मुख है।

<sup>(</sup>१) उमराषु हन्दः ५० ६३।

<sup>(</sup> २ ) व्रजरस्नदासः, मद्यासिरुज् उमरा ( हिन्दी ); पृ० ६० ।

<sup>(</sup>३) उमराए हन्दः, प्र०६३ । श्रजस्तित्त् समासिरुत् उमरा (हिन्दी);

<sup>(</sup>४) शते सप्तदशे पूर्णे नवाख्येब्दे करोत्तुलां ॥
रूप्यस्य चक्रे या फाल्गुने कृष्णपद्धके ॥ १ ॥
दितीया दिवसे .....राजसिंहो नरेश्वरः ॥
राज्ञो भूरिटयाकर्णनाम्नो जेष्ठाय सूनवे ॥ २ ॥
स्वन्यसिंहाय ददौ स्वसारं विधिना नृषः ॥
दित्रेभ्योदाद्बन्धुकन्या एकसप्तितसंमिताः ॥ ३ ॥
(राजप्रशस्ति महाकाष्यः सर्ग ६) ॥

की शादी अन्पसिंह के कुटुंबी राठोड़ों के साथ की। उसका दूसरा थिवाह जैसलमेर के रावल अवसिंह की पुत्री अतिरंगदे से वि० सं० १७२० (ई० स० १६६३) में हुआ था। उसी वर्ष उसका तीसरा विवाह लदमीदास सोनगरे की कन्या से गांव वाय में सम्पन्न हुआ। इनके अतिरिक्त उसके और भी कई राणियां थी, क्यों कि तंवर गणी का उसके साथ सती होना उसकी मृत्यु स्मारक छुत्री में लिखा है और स्वरूपसिंह को ख्यात में सीसोदिया हरिसिंह जसवंतसिंहोत का दोहिता लिखा है। अनुपसिंह के पांच पुत्र—स्वरूपसिंह, सुजानसिंह, रूपसिंह, रुद्रसिंह और आनन्दसिंह—हुए।।

वि० सं० १७४४ प्रथम ज्येष्ठ सुदि ६ (ई० स० १६६=ता०= मई) रविवार

( अनुपसिंह की बीकानेरवाली स्मारक खुत्री से )।

संइयोत नैयासी की रूपात में भी यही तिथि दी है (जि॰ २, पू॰ २००)।

<sup>(</sup>१) दयाचदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ४८।

<sup>(</sup>२) वहीं; जि॰ २, पत्र ४०।

<sup>(</sup>३) मुंहणोत नैगासी की ख्यात; जि॰ २, पृ॰ २००। दयाजदास ने केवल खार पुत्रों के नाम दिये हैं, उसकी ख्यात में रूपिसह का नाम नहीं है (जि॰ २, पत्र ४२)। चीरिवनोद में भी चार पुत्रों के ही नाम हैं (भाग २, पृ॰ ४६६)। बांकीदासकृत 'ऐतिहासिक बातें' में भी चार ही नाम दिये हैं। उसमें एक पुत्र का नाम सुंदरसिंह दिया है (संख्या १०५३)। पाउलेट भी चार ही नाम देता है (गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ४२)। टॉड ने केवल दो पुत्रों—सुजानसिंह और स्वरूपिंह—के नाम दिये हैं (जि॰ २, पृ॰ ११३७); जो ठीक नहीं है, क्योंकि मुंहगोत नैगासी की क्यात से उसके पांच कीर अन्य से चार पुत्र होना स्पष्ट है।

<sup>(</sup>४) श्रीमन्नृपतिविक्रमादित्यराज्यात् सम्वत् १७५५ वर्षे शाके १६२० प्रवर्तमाने प्रथमज्येष्ठमासे शुक्तपद्धं तिथो नवम्यां रवौ ..... राठौडवंशावतंसश्रीकर्गासिंहात्मजमहाराजाधिराजमहाराज श्री ३श्रीक्रनृपसिंहजीदेवाः श्रीजैसलमेरी क्रातिरंगदेजीश्रीतुंवरजी ..... सह ब्रह्मलोकमगमत्।

अनुपसिंह की मृत्यु अवसर पर जैसलमेरी अतिरंगदे तथा तंवर राखी सती हुई।

महाराजा अनुपसिंह के भाई केसरीसिंह, पश्चसिंह और मोहनसिंह

बड़े ही पराक्रमी हुए । ख्यातों आदि में उनकी

महाराजा के भाइयों
की वीरता की बहुतसी बातें लिखी हुई हैं, जिनमें से
कुछ यहां लिखी जाती हैं—

केसरीसिंह—महाराजा कर्णासिंह का दूसरा पुत्र था। उसका उक्त महाराजा की कछ्याही राणी के गर्भ से बि० सं० १६६८ (ई० स० १६४१) में जन्म हुआ था। केसरीसिंह की धीरता से प्रसन्न होकर बादशाह औरंग-ज़ेव ने, जब यह लाहीर की तरफ़ दाराशिकोह का पीछा कर रहा था, मार्ग में उसे मीनाकारी के काम की तलवार दी थी, जिसका वर्णन ऊपर किया जा खुका है।

कर्नल टॉड लिखता है—'केसरीसिंह ने एक बड़े शेर को बाहु-युद्ध में मार डाला था, जिसपर प्रसन्न होकर बाहशाह औरंगज़ेब ने उसे पश्चीस गांव (संयुक्त प्रांत में) जागीर में दिये थे। उसने दक्षिण में रहते समय एक हब्दी सरदार को, जो बहमनी सेना का श्रक्तसर था, युद्ध में धीरतापूर्वक मारा था<sup>3</sup>।'

हि॰ स॰ १०७= ( वि॰ सं० १७२४ = ई॰ स॰ १६६७) में बंगाल की तरफ क़िसाद होने पर वह आमेर के राजा रामसिंह आदि सहित

<sup>(</sup>१) दयालदास ( ख्यात; जि॰ २, पत्र ४२), बांकीदास ( ऐतिहासिक बातें; संख्या ११७), मुंशी देवीत्रसाद ( राजरसनामृत; पृ॰ ४६), पाउलेट ( गेज़ेटियर मांव दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ४२) तथा धार्सिकन (राजपूताना गेज़ेटियर: पृ॰ ६२) ने धान्।सिंह की मृत्यु धानूसी में होना लिखा है। ज्ञजरस्तदास-कृत 'मधासिक्क उमरा' के धानुसार बादसाह धौरंगज़ेन के ३४ वें राज्यवर्ष में धानूपसिंह धानूसी की धान्यकता से हटा दिया गया था, जैसा कि उपर जिखा जा खुका है ( देखो पृ॰ २७२)। संमवतः पीछे से वह किर वहीं बहाल कर दिया गया हो।

<sup>(</sup>२) टॉब; राजस्थान; जि॰ २, पु॰ ११६६, टि॰ १।

वहां भेजा गया<sup>?</sup>। वह बादशाह श्रीरंगज़ेव के समय दक्षिण में ही रहा श्रीर बहां के युद्धों में उसने बड़ा भाग लिया। वि० सं० १७३१ चैत्र विद ३ (ई० स० १६८४ ता० १३ मार्च) शुक्रवार को उसका देहांत हो गया<sup>?</sup>।

पद्मसिंह - महाराजा कर्णसिंह का तीसरा पुत्र था। उसका उक्त महाराजा की हाड़ी राणी स्वरूपदे से वि० सं० १९०२ वेशाख सुदि = (ई० १६४४ ता० २२ अप्रेल) की जन्म हुआ था। उसकी वीग्ता और अतुल पराक्रम की कई गाथाएं प्रसिद्ध हैं। वह भीधमीतपुर, समृतगर आदि के युद्धों में अपने भाई केसरीसिंह के साथ रहकर औरंगज़ेब के पद्म में लड़ा था। ऐसी प्रसिद्ध हैं कि शाहज़ादे दाराशिकोह के मुकाबले में जब खजवा के युद्ध में विजय पाकर सब लोग शाही सेना में पहुंचे, उस समय बादशाह औरंगज़ेब ने केसरीसिंह और पद्मसिंह का यहां तक सम्मानकिया कि अपने हमाल से उनके बक्तरों की धूल को भाड़ा। किर बादशाह ने उसको दक्तिण में नियत किया, जहां अपने िता और भाई अनुपसिंह के साथ रहकर उसने कई बार बीरता के जीहर दिखलाये। वि० सं० १७२६ (ई० स० १६७२) में जब उसका छोटा भाई मोहनसिंह, शाहज़ादे मुअज़म के साले मुहम्मदशाह मीर तोज़क (जो वहां का कोतवाल था) के साथ भगड़ा होने पर औरंगावाद में मारा गया तो पद्मसिंह ने कोधित होकर दीवान-खाने में पहुंच मुहम्मदशाह को मार डाला। उसके बढ़े हुए कोध को

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग २, पृ० ७००।

<sup>(</sup>२) \*\*\* अश्राहिमन् शुभसंवत्सरे \*\*\* १७४१ चैत्रवदि ३ शुक्रवारे महाराजाधिराजमहाराजश्रीकर्ग्यसिंहजीतत्पुत्रीमहावीरः ज्ञात्रधर्म-निष्ठः महाराजश्रीकेसरीसिंहजीवमी द्वाभ्यां धर्मपत्नीभ्यां \*\*\* सह देवलोकमगमत्

<sup>(</sup> मूज जेख की नक्रक से )।

द्यालदास की ख्यात (जि॰ २, पत्र ४७) तथा पाउलेट के गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट (प्र०४४) में वि॰ सं० १७२७ में कांगड़े में उसकी मृत्यु होना जिला है, जो डीक नहीं है।

देख किसी का साहस उसे रोकने का नहीं हुआ। और जितने भी शाही सेबक वहां विद्यमान थे भाग गयें।

इस घटना के सम्बन्ध में कर्नल टॉड ने लिखा है—'पश्चसिंह की तसवार के प्रदार से दीवानकाने का खंमा (?) तक टूट गया। जयपुर छौर जोधपुर के राजा उसके पत्त में हो गये तथा वे इस घटना से शाहज़ादे की छावनी छोड़ बीस भील दूर चले गये। शाहज़ादे ने उनको बुलाने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भेजा, परंतु जब वे नहीं आये, तब स्वयं शाहज़ादा जाकर उनको लौटा लाया।'

दिल्ला में तावती (तायी) निश्ची के तट पर मरहरों से युद्ध होने पर पद्मसिंह वीरतापूर्वक युद्ध करता हुआ, सावंतराय और जादूराय नामक मरहरा घीरों को कई आदिमियों सिंहत मारकर वि० सं० १७३६ चैश्व धित्व १२ (ई० स० १६८३ ता० १४ मार्च) को परलोक सिधारा।

उसके वीरतापूर्वक युद्ध कर प्राण त्याग करने की शाही दरबार
में बड़ी ख्याति हुई और सन् जुल्स २६ ता० १७ रवीउस्सानी (हि० स०
१०६४=वि० सं० १७४० चैत्र सुदि ४=ई० स० १६=३ ता० ४ अप्रेल) को
स्वयं बादशाह ने फ़रमान भेज महाराजा अन्पसिंह के प्रति अत्यन्त ही
सहातुभृति प्रकट करते हुए लिखा—"पद्मसिंह जो अपने सहयोगियों
में सर्वक्षेष्ठ और उमरावों में शिरोमणि था, राजभिक्त एवं अनुपम
धीरता के साथ युद्ध करता हुआ रणक्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ।
यह समाचार सुन हमें बड़ा भारी दुःख हुआ है, परन्तु उस स्वार्थत्यागी

<sup>(</sup>१) जोनाथन स्कॉट; दिस्टी स्रॉद बेक्कन, जि॰ २, पृ॰ ३०।

<sup>(</sup>२) टॉड; राजस्थान; जि॰ २, ५० ११३६, टि॰ १ ।

<sup>(</sup>३) ...... अथास्मिन् संवत् १७३६ चैत्रकृष्णपचे द्वादश्यां महाराजाधिराजमहाराजश्रीकर्णसिंहजीतत्पुत्रोदानवीरो युद्धशूरो महाराजपद्म-सिंहजी एकया धर्मपतन्या सह .....देवलोकमगमत् .....

<sup>(</sup> सुक्ष केवा की नक्षण से ) ।

बीर ने अपने सम्राट् के लिए युद्धचेत्र में प्राण त्याग किया है, अतः उसकी मृत्यु धन्य और गौरवपूर्ण हुई है, यही समभना चाहिये।"

कर्नल पाउलेट लिखता है—'पद्मसिंह बीकानेर का सर्वश्रेष्ठ बीर धा भीर जनता के हृद्य में उसका वही स्थान है, जो इंग्लैंड की जनता के हृद्य में रिचर्ड दि लायन हार्टेड्' (सिंह-हृद्य रिचर्ड) का है'।'

घोड़े पर बैठकर उसे दौड़ाते हुए पद्मसिंह का एक बड़े सिंह को बल्लम से मारने का एक चित्र बीकानेर में हमारे देखने में आया । यह चित्र प्राचीनता की दृष्टि से दो सौ वर्ष से कम पुरानानहीं है। उस(पद्मसिंह) की बीरता की गाथाएं कपोलकल्पित नहीं कही जा सकतीं और निःसंकोच कहा जा सकता है कि वह बीकानेर के राजवंश में बड़ा ही पराक्रमी योद्धा हो गया है।

सकेला की बनी हुई उसकी तलवार श्राठ पींड वज़न की तीन फुट ११ इंच लंबी और ढाई इंच चौड़ी हैं। उसके श्रस्ताभ्यास का खांडा (खड़) पश्चीस पींड वज़न का चार फुट छः इंच लंबा और ढाई इंच चौड़ा है, जिसको श्राजकल का पहलवान सरलता से नहीं चला सकता। ये दोनों

<sup>(</sup>१) इंगलेंड का वादशाह रिचर्ड प्रथम सिंह-हृदय श्चिर्ड के नाम से प्रसिद्ध है। यह विजयी विलियम की पौत्री मिटल्डा का पौत्र और बादशाह हेनरी द्वितीय का तीसरा पुत्र था। इसने ईं० स० ११८६ से ११६६ तक राज्य किया। यह पक्का सिपाही था और अपनी वीरता, साहसिश्यता, शारीश्कि बल तथा सैनिक-पराक्रम के लिए पूरोप भर में प्रसिद्ध था। इसका सारा जीवन युद्ध करने में ही बीता। ईसाइयों का प्रसिद्ध तीर्थ जेरुसेलम उस समय मुसलमानों के अधिकार में था। उसे उनके हाथों से खुदाने के लिए जो तीसरा कृसेड (धम्युद्ध) हुआ, उसमें रिचर्ड ने प्रमुख भाग लिया था। वहां इसने बढ़ी बहादुरी तथा साहस का परिचय दिया, पर आपस की फूट के कारण कोई फल न निकला। जीटले समय वह अपने शत्रु जर्मनी के सम्राद्ध के हाथ में पढ़ गया। वहां बहुत दिनों तक कैद रहने के बाद, बहुत बढ़ी रक्रम देने पर कहीं इसका खुटकारा हुआ। आलुज दुर्ग के घरे में कंथे में कीर खगने से ४२ वर्ष की अवस्था में, इसका देहीत हुआ था।

<sup>(</sup> १ ) गैज़ेक्सियर घॉब् वि बीकाचेर स्टेट, ४० ४२ ।

बीकानेर के शस्त्रागार में सुरित्तत हैं और दर्शनीय वस्तु हैं। पद्मसिह तल-बार चलाने में बड़ा निपुण था, जिसके लिए यह दोहा प्रसिद्ध है—

> कटारी श्रमरेस री, पदमे री तरवार । सेल तिहारी राजशी, सरायो संसार ॥

मोहनसिंह—महाराजा कर्णसिंह का चतुर्थ पुत्र था। उसका जन्म वि० सं० १७०६ चैत्र सुदि १४ (ई० स० १६४६ ता० १७ मार्च) को हुआ था। शाहज़ादा मुझज्ज़म उस(मोहनसिंह) पर अत्यन्त ही कृपा और स्नेह रखता था। इस कारण शाहज़ादे के सेवक उससे डाह रखते थे और उसको अपमानित करने का अवसर ढूंढते थे। औरंगावाद में वि० सं० १७२८ (ई० स० १६७२) में उसका शाहज़ादे के साले मुहम्मदशाह मीर तोज़क (जो कोतवाल था) से एक दिन अगड़ा हो गया, जिसने भीषण कृप धारण किया। इस सम्बन्ध में जोनाथन स्कॉट लिखता है—

'शाहज़ादे के साले मुहम्मदशाह मीर तोज़क का हिरन भागकर मोहनसिंह के डेरे की तरफ़ चला गया था, जिसको मोहनसिंह के सेवक पक इकर श्रपने डेरे में ले गये। उसको यह मालूम नहीं था कि यह हिरन किसका है। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मोहनसिंह अन्य सेवकों के साथ शाहज़ादे के दीवानलाने में बैठा हुआ था तो मुहम्मदशाह उसके पास गया और भला बुरा कहने लगा। मोहनसिंह ने कहा में अपने स्थान पर जाते ही हिरन तुम्हारे यहां पहुंचा दूंगा, परन्तु इससे उसे संतोष नहीं हुआ और उसने कहा कि हिरन को अभी का अभी मंगवा दो, नहीं तो में तुम्हें उठने न दूंगा। मोहनसिंह इसपर कुछ होकर खड़ा हो गया और उसने अपनी तलवार पर हाथ डाला। दोनों तरफ़ से तलवार चलने लगीं, जिससे दोनों के बड़े घाव लगे। अंत में शाहज़ादे के कितनेक सेवक मोहनसिंह की तरफ़ दोड़े। उस समय मोहनसिंह रक्त बहने से निस्तेज होकर दीवान-खाने के थेमे के सहारे खड़ा था। एक दूसरे आदमी ने उसके सिर पर प्रहार किया, जिससे बह मुर्खित होकर अभीव पर निर लगा।

'मोहनसिंह का बड़ा भाई पद्मसिंह, जो दीवानलाने की दूसरी तरफ़ बैठा हुआ था, अपने भाई के घायल होने का समाचार सुन दौड़ा और अपनी तलवार के एक प्रहार से ही उसने मुहम्मदशाह का काम तमाम कर दिया', जिसपर शाहज़ादे के नौकर घबराकर इधर उधर भाग निकले। पद्मसिंह, मुहम्मदशाह के पास खड़ा रहा और उसने यह निश्चय किया कि इसको कोई उउने के लिए आवे तो उसको भी मार डालूं। फिर उसके भाई (मोहनसिंह) के बहुत से राजपूत पालकी लेकर आ पहुंचे, जिसमें वे मोहनसिंह को, जो अब तक जीवित था, रसकर ले चले। अनन्तर शाहज़ादे ने वहां आकर आआ दी कि मोहनसिंह को मारनेवाले की पूरी जांच की जावे, किन्तु नौकरों ने उसे छिपा दिया। पद्मसिंह को यह भय था कि शाहज़ादा मुभ पर नाराज़ होगा, तो भी वह वहां से नहटा। इतने में राजा रायसिंह सी नोदिया (टोड़ का), जो पांच हज़ारी मनसवदार था, आ पहुंचा और उसको मोहनसिंह के डेरे में ले गया। मोहनसिंह का डेरे पहुंचने

एक घड़ी आलोच, मोहन रे करतो मरण । सोह जमारो सोच, करतां जातो करण्यत ॥

भावार्थ — मोहनसिंह के मरण पर यदि एक घड़ी भर भी विचार करता रह जाता तो हे करणसिंह के पुत्र, तेरा सारा जीवन सोच करते ही बीतता।

इसका आशय यह है कि यदि उस समय पश्चसिंह एक वहीं भर की भी देर कर देता तो मोहनसिंह का हत्याकारी आग जाता, जिससे वह उसका यदला फिर नहीं स्ते सकता या और जीयन पर्यन्त उस(एश्वसिंह)को यही सोच बना रहता कि मैंने अपने आई मोहनसिंह का बहुता नहीं खिया।

<sup>(</sup>१) सिंडायच दयालदास ( ख्यात; जि॰ २, पत्र ४२) और कर्नल पाउलेट (गैज़ोटियर ब्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४२) लिखते हैं कि मोहनसिंह बीर सुहम्मदशाह के बीच भगदा होने का हाल सुनकर पत्रसिंह दौड़कर पहुंचा बीर उसने मोइनिह को ज़मीन पर पदा हुआ देखकर कहा कि तुम वीर होकर इस तरह कायरों की भांति क्यों पदे हो? तब मोहनसिंह ने कहा कि मेरे पीउ पर के घावों को हेलो। सुभे घायल करनेवाला कोतवाल अभी ज़िन्दा है। इसपर पत्रसिंह तलवार खींच अमे के पास खड़े हुए कोतवाल पर टूट पढ़ा बीर एक ही प्रहार में उसे मार बाला। पत्रसिंह की इस फुर्ती बीर वीरतापूर्ण प्रहार पर किसी किस ने ऐसा कहा है—

के पूर्व ही देहांत हो गया और उसकी एक स्त्री सती हुई। ।

बीकानेर के देवी कुंड पर उसकी स्मारक छत्री है, जिसमें विश् सं०१७२८ चैत्र सुदि ७ (ई० स०१६७१ ता० ७ मार्च ) को उसका देहांत होना लिखा है ।

बैसे तो अनुपर्सिह के पहिले बीकानर के कई शासकों—रायसिह, कर्ण्सिह आदि—की प्रवृत्ति विद्याप्रेम की ओर रही थी, परन्तु उसका विकास अनुपर्सिह में अधिक हुआ था। अनुप्रसिह का विषानुराग वह जैसा बीर था वैसा ही संस्कृत और भाषा का विद्यान, बिद्धानों का सम्मानकर्त्ता एवं उनका आश्रयदाता था। उसने स्वयं भिन्न भिन्न विषयों पर संस्कृत में कई ग्रन्थ निर्माण किये थे, जिनमें 'अनुप्रविवेक'' (तंत्रशास्त्र), 'कामप्रबोध'' (कामशास्त्र), 'आद्धप्रयोग चिन्तामणि'' और 'गीतगोविन्द' की 'अनुपोदय'नाम की टीका का निश्चय रूप से पता

- (१) जोनाथन स्कॉट; हिस्टी फॉव् खेकन; जि॰ २, ए० ३०।
- (२) .....संवत् १७२८ चैत्रमासे शुक्लपचे सप्तम्यां ..... श्रीकर्णिसंहजीततपुत्रमहाराजश्रीमुहण्णिसंहजीवमी एकया धर्मपतन्या सह देवलोकमगमत् ..... ।
  - (३) बाफ्रेक्ट; कैटेक्रॉगस् कैटेक्रॉगरम्; भाग १, ए० १ = ।
- (४) बॉक्टर राजेन्द्रजाल मित्रः, कैटेलॉग् कॉव् संस्कृत मन्युरिकप्ट्स इन दि ब्राइबेरी कॉव् हिज हाइनेस दि महाराजा कॉब् बीकानेरः, ए० ४३२, संख्या ११३३। ब्राफेक्टः कैटेलॉगस् केटेलॉगरम्ः, भाग १, ए० १३।
- (४) वहीं, पू॰ ४७१, संख्या १०१३ । आफून्ट; कैटेकॉगस् कैटेकॉगरम् भा॰ १, पू॰ ६६६ ।
  - ( ६ ) श्रीमद्राजाधिराजेंद्रतनयोऽनूपमूपतिः । व्याचको जयदेवीयं सर्गोऽगात्तदृद्वितीयकः ॥

यह प्रनथ काश्मीर राज्य के पुस्तक अण्डार में है । डाक्टर एम॰ ए॰ स्टाइन; कैटेजॉग् ब्रॉव् दि संस्कृत भैन्युस्किप्ट्स इन दि रघुनाथ टेग्पल जाइबेरी ब्रॉव् हिज हाइनेस दि महाराजा ब्रॉव् जम्मू एण्ड काश्मीर; ए॰ २८०-८१, संक्या १२८६। चलता है। उसके आश्रय में कितने ही संस्कृत के विद्वान् रहते थे, जिन्होंने उसकी आहा से अनेक विषयों के संस्कृत ग्रन्थ लिखकर उसका नाम अमर किया। उन विद्वानों के लिखे हुए बहुत से ग्रन्थ अब भी उपलब्ध होते हैं। श्रीनाथ स्रि के पुत्र विद्यानाथ (वैद्यातथ) स्रि ने 'ज्योत्पक्ति-सार'' (ज्योतिष), गंगाराम के पुत्र मिण्राम दीन्तित ने 'अन्पव्यवहार-सागर'' (ज्योतिष), 'अनु विलास'' या 'धर्माम्बुधि' (धर्मशास्त्र), भद्रराम

# (१) नत्वा श्रीमदनृपसिंहनृपतेराज्ञात्रशादद्भुतं वद्येशेपिवशेषयुक्तिसिहतं ज्योत्पित्तसारंपरं ॥ २ ॥

इति श्रीमन्निखिलभूपालमोलिमालामिलनमुकुटतटनटनमरीचिमञ्जरीन पुञ्जिपञ्जरितमञ्जुपादाम्युजयुगलप्रचराडभुजदराडचरिडकाकर्यांकुराडिलत-कोदराडताराडवाखराडवरटटखरिडतारिमुराडपुराडरीकमरिडतमहीमंडला-खराडलमहाराजाविराजश्रीमदनूपसिंहभूपाज्ञया कारितेस्मिन् सकलागमा-चार्यश्रीमत्श्रीनाथसूरिसूनुविद्यानाथिवरिचतेज्योत्पत्तिसारे वासनाध्यायः समाप्तः।

डाक्टर राजेन्द्रताल मित्र; कैटेलॉग् बॉव् संस्कृत मैनुस्किप्ट्स् इन दि लाइबेरी बॉव् बीकानेर; ६० ३०७, संख्या ६६१।

(२) कुठेर्ते श्रीमदन्यसिंहवचनात् स्पष्टार्थसंसूचकम् । चक्रोद्धारमहं मुहूर्त्तविषये विद्वज्जनानां मुदे ॥

इति श्रीगङ्गारामात्मजदीचितमिण्रामविरचिते स्ननूपव्यवहारसागरे नानात्रम्भिसम्मता ग्रहमुदूर्त्तचक्रोद्धाराख्या दश्मी लहरी समाप्ता । वहीं, प्र०२६०, संख्या ६२२।

( ३ ) यह पुस्तक अळवर के राजकीय पुस्तकालय में भी है।

षा० राजेन्द्रलाख भित्र; कैटेलॉग श्रॉव् दि संस्कृत मैनुस्किप्ट्स् इन दि लाइबेरी फॉव् बीकानेर; ए० ३६०, संख्या ७७८। श्राफ्रेक्ट; कैटेलॉगस् फैटेलॉगरस्; भाग १, ए० १८। पिटसेन; कैटेलॉग फॉव् दि संस्कृत मैनुस्किप्ट्स् इन दि लाइबेरी धॉव् हिन्न हाइनेस दि महाराजा फॉव् फलवर; ए० ४४, संख्या १२४६। ने 'अयुतलक्षहोमकोटिप्रयोग'' (यक्क विषयक), अनन्तमष्ट ने 'तीर्थरत्ना' कर<sup>3</sup>' और श्वेताम्बर उदयचन्द्र ने 'पातिडत्यदर्पण्<sup>3</sup>' नामक अन्धों की रचना की थी। उस( अनुपर्सिष्ट )को राजस्थानी भाषा से भी बड़ी प्रीति थी, जिससे उसने अपने पिता के राजत्वकाल में ही 'शुकसारिका'' (सुआ

#### ( १ ) इति प्रहयज्ञत्रयसाधारयाविधिः।

इति श्रीमहाराजाधिराजमहाराजानूपसिंहाज्ञया होमिगोपनामकभद्र-रामेण अयुतहोम-लच्चहोम-कोटि-होमास्तथाधर्वणप्रयोगाश्च ॥

डा॰ राजेन्द्रलाख मित्र; कैटेलॉग बॉव् दि संस्कृत मैनुस्किप्ट्स् इन दि खाइबेरी बॉव् बीकानेर प्र० ३६४, संख्या ७८८।

( १) इति श्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमन्महाराजानूपसिंहस्याज्ञया मी-मांसाशास्त्रपाठिना यदुसूनुना स्त्रनन्तमट्टेन विरचिते तीर्थरत्नाकरे सकलतीर्थ-माहात्म्यनिरूपणं नाम कस्नोलः ।

वही: पृष्ठ ४७७, संख्या १०२४।

(१) इति सूर्यवंशावतंससदसत्ययोवि(र्वि)वेचनराजहंसमहारा[ज] श्रीमदनूपसिंहदेवेनाज्ञप्तेन श्वेतांबरोदयचंद्रेश संदर्शिते पांडित्यदर्पेशे प्रज्ञा-मुकुटमंडनादशों नाम नवमः प्रकाशः ।

सी॰ बी॰ वजाजः, ए कैटेलॉग बॉव् मैतुस्किप्ट्स् इन दि जैन मन्डासे ऐट् जैसलमेरः, ए॰ ४६ (गायकवाड् कोरिएन्टल सिरीजः, संख्या २१ )।

(४) करिप्रणांम श्रीसारदा अपणी बुद्धि प्रमांण ।
सुकसारिक वार्ता करुं दो मुक्त अच्चर दान ॥ १ ॥
विक्रमपुर सुहांमणो सुख संपति की ठीर ।
हिंद्स्थान हींद्धरम असो सहर न और ॥ २ ॥
तिहां तपै राजा करण जंगळ को पतिसाह ।
ताको कुंबर अनोपसिंह दाता सूर दुबाह ॥ ३ ॥
जोधवंस आखे जगत वंस राठौड़ विख्यात ।
अजै विजै थी ऊपना गोमती गंगामात ॥ ४ ॥

बहोत्तरी) की बहुत्तर कथाश्रों का भाषानुवाद किसी विद्वान से कराया। खेद का विषय है कि उक्त विद्वान ने उस पुस्तक में कहीं अपना नाम नहीं दिया। उसके कुंवरपदे में ही उसकी प्रशंसा में चारण गाडण वीरभाण ठाकुरसीश्रोत ने 'वेलिया' गीतों में 'राजकुमार अनोपसिंह री वेल' की रचना की'। इसके गीतों की संख्या ४१ है। फिर उसके राज्य समय में 'वैताल-पचीसी' की कथाओं का कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में अनुवाद हुआ तथा जोशीराय ने शुकसारिका की कथाओं का संस्कृत तथा मारवाड़ी कविता मिश्रित मारवाड़ी गद्य में 'युनवाद हिआ तथा अश्रीत मारवाड़ी गद्य में 'दंपतिविनोद' नाम से अनुवाद किया। इस प्रस्थ

तिरा मोकुं आग्या दई सुप्रसन हुइकै एह । संस्कृत हुंती वारिता सुख संपति करि देह ॥ ५ ॥ [ इसारे संबद्ध की बति से ]।

- (१) टेसिटोरी; ए दिस्किप्टिय कैटेलॉग बाव् वार्डिक पण्ड हिस्टोरिकल मैनु-रिकप्ट्स्; सेक्शन २, पार्ट १, ए० ६०, बीकानेर ।
  - (२) प्रणमूं सरसती माय वले विनायक वीनवूं।
    सिध बुद्ध दिवराय सनमुख थाये सरस्वती।। १॥
    देश मरूधर देव नवकोटी मै कोट नव।
    बीकानेर विशेष निहन्नै मनकर जांण्ड्यो।। २॥
    राज करै राठोड़ करण ध्रसुत करण री।
    मही न्त्रीयां शिर मोड़ न्त्रवट खुमांणो खरौ॥ २॥

····'। बारता ।। दिश्चमा देशा है विषै प्रस्थानपुर नगर । तठै विक्रमादित्यः क्रोमणी नगरी हो धर्मा राज्य करे कुं ···· ।

> ( टेसिटोरी; ए बिस्किप्टिय कैटेलॉंग ऑव् वार्डिक एरड हिस्टोरिकल मैनुस्किप्ट्स्; सेक्शन १, पार्ट २, ५० ४०-१ बीकानेर )।

(१) समरूं देवी सरस्वती मत विस्तारण मात। वीणा पुस्तक धारणी विन्न इरण विख्यात ॥ १॥ मणपति वंद चरण जग में पुरुषों तथा स्त्रियों के दूषणों का चित्रण किया गया है। इनके अति-रिक्त उस (अनूपसिंह) की आश्वा से 'दूहा रत्नाकर'' नाम से शृंगाररस-पूर्ण तथा अलग-अलग विषयों के दोहों का संग्रह हुआ। महाराजा अनूपसिंह के आश्रय में ही उसके कार्यकर्ता नाज़र आनन्दराम ने श्रीधर की टीका के आधार पर गीता का गद्य और पद्य दोनों में अनुवाद किया।

बीकानेर सुहावणो दिन दिन चढ़तौ दौर ।
हिन्दुस्थान मृजाद हद नव कोटी सिर मौर ॥ ३ ॥
राज करें राजा तिहां कमधज भूप श्रनूप ।
सकवंधी करणेससुत राटौड़ां कुल रूप ॥ ४ ॥
देस राज सुभ देख कें मन मैं भयो हुलास ।
दंपतिविनोद की वार्ता कहिस कथा सविलास ॥ ४ ॥

।। श्रथ कथा प्रारंभते ।। श्रेकदा प्रस्थावै श्रावू विचे विद्यानं स् हसे नाम सूची हहे । माहा चतुर ग्याता । सर्वे सासन्न प्रवीया । सासन्न जोवतां सांभलतां वैराग उपनी जो श्री संसार बंधनी कारया है । .....

( देसिटोरी; प दिस्किप्टिव कैटेकॉंग ऑव् वार्टिक एउड हिस्टोरिकल मैनुस्किप्ट्स्; सेवशन १, पार्ट २, ए० ५१ बीकानेर )।

- (१) टेसिटोरी; ए डिस्फिप्टिव कैटेजॉग बॉव् वार्डिक एगड हिस्टोरिकल मैनु-क्किप्ट्स; सेक्शन २, पार्ट १; ए० ३१ वीकानेर ।
- (२) इस पुस्तक की वि॰ सं॰ १८८३ की जिली एक प्रति बयाना ( भरतपुर राज्य ) के बोहरा छाजूराम सनाज्य बाह्मण के यहां मेरे देखने में भाई । इसमें १६७ पत्रे हैं। इसका प्रारंभिक भंग्रा नीचे जिले अनुसार है—

ॐ श्रीगरोश्याय नमः ॥ श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः ॥ श्रीपरमात्मने नमः ॥ श्रीगुरुपरमात्मने नमः ॥ ऋथ भगवद्गीता भाषा संयुक्त लिस्यते ।

॥ दोहा ॥

इरगौरी गरोश गुरु, प्रणयौं सीस नवाय । गीता भाषास्य करीं, दोहा सहित बनाय ।। १ ॥ अनूपसिंह जैसा विद्वान् था वैसा ही संगीतक्व भी था। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दरबार में संगीतवेत्ताओं का बड़ा आदर रहा, परन्तु औरंगज़ेव ने गद्दी पर बैठने के बाद धार्मिक ज़िद में पड़कर अपने दरबार से संगीत की चर्चा उठादी। तब शाही दरबार के संगीतवेत्ताओं ने जयपुर, बीकानेर आदि राज्यों में जाकर आश्रय लिया। उस समय शाहजहां के दरबार के प्रसिद्ध संगीताचार्य जनार्दनभट का पुत्र भावभट (संगीतराय) अनूपिंसह के दरबार में जा रहा, जहां रहते समय उसने 'संगीतश्रनृपांकुश','

सुथिर राज विकम नगर, नृपमिन नृपित श्रन्प ।
थिर थाप्यो परधान यह राज सभा को रूप ।। २ ।।
नाजर श्रानंदराम के, यह उपज्यो चित चाय ।
गीता की टीका करीं, सुनि श्रीधर के भाव ।। ३ ।।
गीता ज्ञान गंभीर लखि, रची जू श्रानंदराम ।
कुष्णचरण चित लगि रह्यो, मन में श्राति श्रभिराम ।।
श्रानंदन उच्छव भयो, हरिगीता श्रवरेषि ।
दोहारथ भाषा करी, वानी महा विशेष ।। ४ ।।

धतराष्ट्र उवाच ॥ धतराष्ट्र पूछते हैं ॥ संजय सौं कि है संजय धर्म की चेन्न ऐसी जु कुरुनेत्र ॥ ताविपें एकत्र अये हैं ॥ करु युद्ध की इच्छा करते हैं ॥ ऐसे मेरे करु पांडव के पुत्र कहा करत अये ॥ दोहा ॥ धर्मचेत्र कुरुनेत्र में, मिले युद्ध के साज । संजय सो """ ( आगे एक पंक्रि जाती रही है । फिर धर्म चेत्रे """ संस्कृत श्लोक है । इसी तरह संपूर्ण गीता का गध और प्रध में कानुवाद है )।

नाज़र भानन्दराम महाराजा भन्पसिंह का सुसाहिब था। उसके पीछे वह महा-राजा स्वरूपसिंह तथा महाराजा सुजानसिंह की सेवा में रहा, जिसके समय में वि० सं० १७८६ चैत्र वदि ८ (ई० स० १७३३ ता० २६ फ्रास्टरी ) को वह मारा गया।

> (१) स्तोकं मुद्रामुरीकृत्य सा[र्घ]वर्षत्रयात्मिका । श्रीमदनूपसिंहस्याच्च[ज्ञ]या ग्रंथद्वयं कृतं ॥ २ ॥ एकोनूपविलासाख्यानूपरत्नांक[क्रु]रः परः । श्रनूपांकुशनामायं ग्रंथो निःपाद्यतेषुना ॥ ३ ॥

'अन्यसंगीतविलास'', अन्यसंगीतरत्नाकर'', 'नष्ठोहिएप्रबोधकध्रौपद-टीका" आदि प्रन्थों की रचना की। इनके अतिरिक्त और भी प्रंथ स्वयं

इति चक्रविष्प्रबंधः इति श्रीमद्राठवु[ड]कुलिदनकरमहाराजा-धिराजश्रीकर्णिसिंहातम[ज]नयश्रीविराजमानचतु[ः]समुद्रमुद्राविच्छन्नमेदिनी-प्रतिपालनचतुरवदान्मना[न्यता]तिश्ययिनिर्जितिचितामिणिस्त्रप्रतापतापितारि -चगा[ग]धरमीवतारश्रीमहाराजाधिराजश्रीमदनूपसिंहप्रमा[मा]दितश्रीमहीमहे-[न्द्र]मौलिमुकुटरत्निकरण्नीराजितचरण्कमलश्रीसाहजा[साहिजहां]सभा-मंडनसंगीतरायजनार्दनमदांग[मट्टांग]जागुष्ट[नुष्टु]प् चक्रवर्ती संगीतरायभाव-भट्टविरचिते संगीतानूपांकुशे प्रबंधाध्यायः समाप्तः चतुर्थः ....।

यह प्रनथ कारसीर राज्य के पुस्तक भंडार में है।

डॉक्टर स्टाइन; कैटेलॉग बॉव् दि संस्कृत मैनुश्किप्ट्स इन दि रघुनाथ टम्पल लाइवेरी बॉव् हिज़ हाइनेस दि महाराजा बॉव् जम्मू एउड काश्मीर; प्र॰ २६७, संस्पा १११४।

(१) इति श्रीमद्राघोरकुलदिनकरमहाराजाधिराजश्रीकर्णिसिंहात्मजन्जयश्रीविराजमानचतुःसमुद्राविष्ठक्रमेदिनीप्रतिपालनचतुरवदान्यातिशय-निचतिचतिचन्तामिणस्वप्रतापतापितारिवर्गधम्मीवतारश्रीमदनूपसिंहप्रमोदित-श्रीमहीमहीन्द्रमौलिमुकुटरत्निकरण्नीराजितचरण्कमलश्रीसाहिजहांसमा-मण्डनसङ्गीतराजजनार्दनमटाङ्गजानुषुप्चक्रवित्तिसङ्गीतरायभावभट्टविरचिते-ऽनूपसङ्गीतविलासे नृत्याध्यायः समाप्तः ॥

डॉक्टर राजेन्द्रलाल मित्र; कैटेलॉग ऑव् दि संस्कृत मैनुस्किप्ट्स् इन दिः लाइबेरी ऑव् बीकानेर; ए० ४१०, संख्या १०६१।

- (२) देखो उत्पर पृ० २८१ टिप्परा १।
- (३) इति श्रीभावभद्दसङ्गीतरायानुष्टुप्चऋवर्त्तिविराचितनष्टेािद्दष्टप्रबेा-धकश्रीपदटीका समाप्ता ।

डाक्टर राजेन्द्रजाल मित्र, कैटेलॉग भॉव् दि संस्कृत मैनुस्किप्ट्स् इन दि लाइबेरी भॉव् बीकानेर; पृ० ५१४, संस्था १०१७ ।

# महाराजा श्रनूर्यांसह के रचे हुए श्रथवा उसके दरवार के विद्वानों के बनाये हुए माने जाते हैं', जिनका ठीक-ठीक निश्चय नहीं हो सका ।

(१) मुंशी देवीप्रसाद ने स्वयं महाराजा के बनाये हुए प्रन्थों की नामावली में नीचे जिले हुए नाम दिये हैं—

सन्तानकल्पजता (वैद्यक)।
चिकित्सामाजतीमाजा (वैद्यक)।
संप्रहरत्नमाजा (वैद्यक)।
अनुपरत्नाकर (ज्योतिष)।
अनुपमहोद्यपि (ज्योतिष)।
संगीतवर्तमान (संगीत)।
संगीतानुपराग (संगीत)।

जन्मीनारायग्यस्तुति ( वैष्णवपूजा )।
जन्मीनारायग्यपूजासार ( इन्दोबद्ध,
वैष्णवपूजा )।
सांबसदाशिवस्तुति (शिवपूजा )।
कौतुकसारोद्धार ( राजविनोद )।
संस्कृत व भाषा कौतुक।

#### नीति प्रस्थ--

महाराजा के बाश्रय में बने हुए प्रंथों के नीचे जिले नाम भी दिये हैं— धर्मशास्त्रः महाद्यान्ति, रामभट्ट-कृत । शान्तिसुधाकर, विवानाधस्र र-कृत ।

करमें-विपाक · · · · · केरली सूर्य्यारुगस्य टीका, पन्तुजीसट्ट-कृत ।

हैबक······ अमृतमंजरी, होसिंग भट्ट-कृत । शुभमंजरी, धम्बकभट्ट-कृत ।

ज्योतिष · · · · श्वन्पमहोद्धि — वीरसिंह ज्योतिपराद्-कृत । श्वन्पमेघ — हामभट्ट-कृत ।

संगीत · · · · · · · संगीतिवनोद, भावमह-कृत । संगीतश्चनुपोद्देश्य, रघुनाथ गोस्वामी-कृत ।

विष्णुपूजा · · · · नाना कृन्दों में श्रीक्षक्मीनारायग्रस्तुति — शिव परिकत कृत ।

शिवपूजा--- रुद्रपति, रामभट्ट-कृत । शिवताण्डव की टीका, मीलकंट-कृत । श्रमूपकौतुकार्याव, रामभट्ट-कृत । यम्जकवपुषुम, विश्वानाथ-कृत । महाराजा कर्णासंह से नाराज़ होने के कारण बादशाह औरंगज़ेब ने उसके जीवनकाल में ही उसके पुत्र अन्पसिंह को बीकानेर का शासन-भार सींप दिया था । वह वीर, राजनीतिक्क, दयालु महाराजा अन्वसिंह का और विद्याप्रेमी था। बादशाह की तरफ़ की दिल्लिण, गोलकुंड आदि की लड़ाइयों में शामिल रहकर उसने बड़ी वीरता दिखलाई थी। इसके अतिरिक्त वह कमशः आदूणी और औरंगाबाद का बादशाह की तरफ़ से शासक भी रहा, जहां का प्रवन्ध उसने बड़ी बुद्धिमानी से किया। बादशाह की तरफ़ से उसे 'माही मरातिष' का सम्मान भी निला था'। स्वदेश की तरफ़ से भी वह उदासीन न रहा।

खारबारा श्रादि में सरदारों का उपद्रव बढ़ने पर उसने उनका दमन कराया।

भनेक प्रकार के खुन्दों में — जचभी नारायग्रस्तुति — भट्ट शिवनन्दन-कृत । यन्त्रचिन्तामिग्, दामोदर-कृत । तन्त्रजीजा, तकीनन सरस्वती भट्टाचार्य-कृत । सहस्रार्जनदीपदान, त्रिम्बक-कृत । वायुस्तृतनुष्ठानप्रयोग, रामभट्ट-कृत ।

राजधमें —कामप्रवोध, जनाईंन-कृत ।
दशकुमारप्रवन्ध, शिवराम-कृत ।
माधवीयकारिका, शांवभट्ट-कृत ।
( सुंशी देवीप्रसाद; राजरसनामृत; पृ० ४६-४८) ।

## (१) पाउलेट; गैज़ेटियर; घाँव् दि बीकानेर स्टेट; ए० १२३।

'साहि मरातिव' मुसलमान बादशाहों की तरफ से प्रमुख राजाओं आदि को मिलनेवाला बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। फ्रारस के बादशाह सुप्रसिद्ध नीशेरवां के पौत्र ख़ुसरु परवेज़ ने सर्वप्रथम इसका प्रारंभ किया था। सेनापित बहराम-हारा निकाले जाने पर वह यूनान के बादशाह मारिस की शरण में गया, जिसकी पुत्री शीरों के साथ उसका विवाह हुआ। अनन्तर नासेंस की श्रध्यक्षता में एक सेना के साथ वह पुनः फ्रारस लौटा और हैं० स० १६९ में वहां की गदी पर बैठा। उस दिन चन्द्रमा मीन राशि में था, अतएव उसने धातु के दो गोले बनवाये और उन्हें लम्बे इंडों में लगवाया, जो 'कौकाव' अर्थात् सितारे कहलाये। ये दो

उसका अनौरस भाई बनमालोदास बादशाह के पास चला गया था, जहां उसने मुसलमान धर्म ग्रहणकर बीकानेर का आधा राज्य अपने नाम लिखवा लिया। श्रन्थसिंह बादशाह की कहरता से भलीमांति परिचित था और वह यह भी अञ्जी तरह से समभता था कि बनमालीदास के हाथ में राज्य जाने से उसका परिणाम क्या होगा। श्रत रव उसने इस श्रवसर पर क्टनीति से काम लिया और उस( बनमालीदास )के बोकानेर आने पर उसे जुल से मरवा डाला। यह कार्य इतनी श्रच्छी तरह से हुआ कि बाद-शाह किसी प्रकार का सन्देह न कर सका और इस मांति शाही दरबार में बीकानेर का गीरव पहिले जैसा ही बना रहा।

अन्पिंह का बनवाया हुआ सुदृढ़ किला अन्पगढ़ उसकी कला-वियता का परिचय देता है। अपने सुयोग्य पूर्वजों के अनुरूप ही उसमें

सितारे, एक तीसरे लम्बे डंडे में लगी हुई सुवर्णनिर्मित मझली के साथ जो दोनों के बीच में रहती थी, बादशाह की प्रत्येक सवारी में उसके ठीक पीछे और प्रधान मंत्री के आगे रबखे जाते थे। पीछ से दोनों सितारे तांबे के और बाकृति में कुछ अंडाकार बनने लगे, पर मछली सोने की ही बनती रही। ससानियनवंशी वादशाहों के बाद बूह समानी फ़ारस का बादशाह हुआ। उसके तज़्तनशीन होने के समय बन्द्रमा सिंह राशा में था, जिसले उसने सोने की सिंह के शिर की आकृति उक्र विह्नों के साथ और बदा दी। वह भी माही मरातिव का सम्मान कहा जाता था। तैमूर के वंशज भारत के मुगल बादशाहों के समय से इसका चलन यहां भी शुरू हुआ। और बह सम्मान वे अपने कृपापात्र बड़े खोगों को समय-समय पर देते रहे। इसके देने में अमे-सम्बन्धी बन्धन का विचार नहीं किया जाता था (देखो मेनर जेनरल सर डब्ल्यू० एच० स्लीमेन-कृत 'रैम्बल्स एयड रिकतेर्शन्स आ्त्र ऐन इन्डियन आफ़िशियल' पृ० १३४-७)। पीछे से मुगल बादशाह अपने सिंहासनारुद होने के समय क. विभिन्न राशियों के अलग-अलग चिह्न बनवाने लगे। बादशाह जहांगीर के सिक्कों पर बारहों राशियों के एक-एक करके चिह्न मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि मुगल बादशाहों का भी मह, राशि आदि पर बड़ा विश्वास था।

वीकानेर के नरेशों में महाराजा अन्वसिंह के बाद यह सम्मान महाराजा गजरिंह तथा महाराजा रत्नसिंह को भी मिला, जिनके चिद्र गढ़ में सुरावित हैं। इनमें पुरु की का शिर है, जो कन्या शारी का सूचक होगा चाहिये। भी विद्याप्रेम का प्रस्कुरण हुआ था। इसके दरबार में साहित्य सेवियों का बढ़ा सम्मान होता था और स्वयं उसने भिन्न-भिन्न विषयों पर संस्कृत तथा भाषा में कई प्रस्थ लिखे थे। साथ ही अन्य विद्वानों ने भी उसके आश्रय में रहकर अनेकों प्रस्थों का निर्माण किया अथवा उनपर टीकाएं बनाई।

श्रीरंगज़ेब ने धार्मिक कहरता के कारण अपने दरबार से संगीत की चर्चा ही उठा दी, जिससे संगीत के कई विद्वानों ने राजपूताने के भिन्न-भिन्न राज्यों में आश्रय लिया। उनमें से कुछ के बीकानेर में आने पर, महाराजा ने उनको बड़े सम्मान के साथ रक्खा, क्योंकि वह स्वयं संगीत का विद्वान् था। उन्होंने वहां रहते समय संगीत विषयक कई अमूल्य प्रंथों की रचना की, जिनका वर्णन उत्पर किया गया है।

बह समय हिन्दुओं के लिए वहें संकट का था। बादशाह भौरंगज़ेब की कहरता यहां तक बढ़ गई थी कि उसकी दक्षिण की चढ़ाइयों के समय बढ़ां के ब्राह्मणों को अपनी पुस्तकें नए किये जाने का भय रहता था। मुसलमानों के हाथ से अपनी हस्त लिखित पुस्तकों के नष्ट किये जाने की श्रोपेक्षा वे कभी कभी उन्हें नदियों में वहा देना श्रीयस्कर समस्रते थे। संस्कृत ग्रन्थां के इस प्रकार नपू किये जाने से हिन्दू-संस्कृति के नाश हो जाने की पूरी आशंका थी। पेसी दशा में वीर पवं विद्यातुरागी महाराजा श्रनुपसिंह ने उन ब्राह्मणीं को प्रचुर धन दे-देकर जनसे पुस्तके खरीदकर बीकानेर के सुरत्तित दुर्ग-स्थित पुस्तक-भंडार में भिजवानी प्रारम्भ कर दीं। यह कार्य कितने महत्त्व का था, यह बही समभ्र सकता है. जिसे बीकानेर राज्य का सुविशाल पुस्तकालय देखने का सीभाग्य प्राप्त हुआ हो । यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महाराजा अनुपर्सिष्ट जैसे विद्यारिक शासकों के उद्योग के फलस्वरूप ही उक्त पस्तकालय में ऐसे-ऐसे बहुमूल्य ग्रंथ अवतक सुरत्तित हैं, जिनका अन्यत्र मिलना कठिन है। मेवाड के महाराणा कुंभकर्ण (कुंभा) के बनाये हुए संगीत बंधों का परा संग्रह केवल वीकानर के पुस्तक भंडार में ही विद्यमान है। ऐसे ही और भी कई अलभ्य प्रंथ वहां विद्यमान हैं। ई० स॰ १८८० में कलकत्ते के सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने इस बृहत् संप्रह की बहुत-सी संस्कृत पुस्तकों की सूची ७४४ पृष्ठों में छुपवाकर कलकत्ते से प्रकाशित की थी। उक्त संप्रह में राजस्थानी भाषा की पुस्तकों का भी बहुत बड़ा संप्रह है, जिनकी सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।

द्तिण में जहां-कहीं मुसलमान सैनिक हिन्दू-मंदिरों को तोड़ते वहां उनकी मूर्तियों को भी वे नए कर देते थे। ऐसे प्रसंगों पर महाराजा अनूपसिंह ने द्तिण में रहते समय बहुतेरी सर्वधातु की बनी मूर्तियों की भी रत्ता की और उन्हें बीकानेर पहुंचवा दिया, जहां के किले के एक स्थान में सब की सब अवतक सुरद्तित हैं और वह 'तैंतीस करोड़ देवताओं का मंदिर' के नाम से प्रसिद्ध है।

महाराजा अनूर्यासंह जैसे विद्याप्रेमी, विद्वान् श्रीर विद्वानों के आअयदाता राजा राजपूताने में कम ही हुए हैं श्रीर इस दृष्टि से उसका नाम संसार में सदैव अमर रहेगा।

#### महाराजा स्वरूपसिंह

महाराजा अनुपसिंह के ज्येष्ठ पुत्र स्वक्पसिंह का जन्म वि० सं० १७४६ भाद्रपद विद १ (ई० स० १६८६ ता० २३ जुलाई) को हुआ था। पिता की मृत्यु के समय वह आदूर्णी में ही था जन्म, गदीनशीनी तथा दिल्या में नियुक्ति श्रीर वहीं नौ वर्ष की अवस्था में उसकी गद्दीनशीनी हुई। आरंभ से ही वह औरंगाबाद तथा बुरहानपुर में बादशाह के प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करता रही। हि० स० ११११

<sup>(</sup>१) दयाबदास की स्थात; जि॰ २, पत्र १८। वीरिवनोद; भाग २, पु॰ १००। बांकीदास-कृत 'ऐतिहासिक वातें, (संस्था १११३ में) लिखा है कि स्वरूपिसंह का कुंबरपदे में देहांत हो गया, खेकिन आगे चलकर (संस्था १४३४ में) लिखा है कि वह छः मास राज्य करने के बाद शीतला से मरा, परन्तु ये दोनों बातें निर्मृत हैं, क्योंकि स्वरूपिसंह की समारक छुत्री के लेख से स्पष्ट है कि वह लगभग दो वर्ष राज्य करने के बाद मरा।

<sup>(</sup>२) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ४८ ।

ता० १२ मुहर्रम (बि० सं० १७४६ श्रावण विदे १० = ई० स० १६६६ ता० १० जुलाई) को महाराजा स्वरूपसिंह राम राजा के बाल-बच्चों को, जो जुलिफ़-कारखां की क़ेंद्र में थे, अपने साथ लेकर बादशाह के पास पहुंचां। फ़ारसी तबारीखों से पाया जाता है कि उसे एक हज़ार ज़ात और पांच सी सवार का मनसब प्राप्त हुआ तथा वह जुलिफ़कारखां के साथ शाही सेवा में रहां।

बीकानेर में राज्य-कार्य स्वरूपसिंह की माता सीसोदणी चलाती थी, परन्तु मुसाहबों में परस्पर मन-मुटाव था। एक दल में कुंबर भीमसिंह (महाजन), ठाकुर पृथ्वीसिंह (भूकरका), अमर-

स्वरूपसिंह की माता का कई मुसाहबों की मरवाना

सिंह (जसाणा) भौर लिलत नाज़िर आदि थे। इसरे दल में मूंधड़ा जसकप चतुर्भुज प्रमुख था।

बह स्वरूपिसंह के साथ रहता था, परन्तु उसके अनुयायी मान रामपुरिया, कोठारी नैएसी, अमरचन्द तथा कर्मचन्द बीकानेर में रहकर राज्य-कार्य में योग देते थे। राजमाता को लिखत पर पूरा विश्वास था, इसिलए एक दिन जब वह बीमार पड़ी और उसको कई बार बमन हुए तो उस-(लिखत)ने उसके मन में यह बात जमादी कि मान रामपुरिया आदि उसको विच देकर मार डालना चाहते हैं। इसपर उसने स्वरूपिसंह को इसका प्रवन्ध करने के लिए लिखा। उसने मुकुंद्राय को, जो राजमाता का पत्र लेकर गया था, समका-बुकाकर बीकानेर भेजा, जहां पहुंचकर उसने मान रामपुरिया, कोठारी नैएसी, अमरचन्द और कर्मचंद को महाराजा का पत्र दिखलाने के बहाने बुलवाकर केंद्र कर दिया और पीछे से राजमाता के आदेशानुसार मरवा डाला। जब यह समाचार दिखला में पहुंचा तो खबास उद्यराम तथा अन्य सरदारों ने महाराजा से निवेदन किया कि यह कार्य अनुचित हुआ, अब ऐसे स्वामीभक्त सेवक कहां मिलेंगे रि

<sup>(</sup>१) बीरविनोद; साग २, पृ० ७१७।

<sup>(</sup> २ ) उमराए इन्द्र, ए० ६३। अजरबदासः, मकासिरुख् उमरा (हिन्दी), पृ० ६०।

<sup>(</sup> ६ ) अंतःपुर में रहनेवासे नपुंसक बनाये हुए पुरुष ( क्रोजे ) ।

लिया और उसकी नज़र लित की तरफ़ से फिर गई'!

सिल त ने अब यह दशा देखी तो यह सुजानसिंह तथा आनन्दसिंह से मिल गया और उसने उनकी मां से कहा कि सीसोदिणी राणी कुछ ही दिनों में आपके पुत्रों को मरवा देगी, अतएव अभी से लिल का सुजानसिंह

त्रलित का सुजानसिं। से मिल जाना इसका प्रबन्ध करना चाहिये। तब उसके कहने से उस(लिखत)ने दोनों कुमारों को साथ लेकर बादशाह

#### की सेवा में प्रस्थान किया।

तीन मंज़िल पहुंचने पर उन के डेरे हुए। बहां से भी वे आगे बढ़ना खाहते थे, परन्तु जैसलमेर के एक शकुन जाननेवाले भाटी के कहने से वे १६ पहर तक और ठहर गये। ठीक उसी समय स्वरूपित की मृत्यु जब कि वे वहां से कुत्र करने का आयोजन कर रहे थे, दो कृप्तिद शीघतापूर्वक आते हुए दिखाई पड़े। लिलत ने उन्हें पास बुला कर समाचार पूछा तो झात हुआ कि स्वरूपित का आदूणी में शीतला से देहांत हो गया और वे उसी की खबर देने बीकानेर जा रहे हैं। तब लिल आदि वहां से ही बीकानेर लीट गयें।

स्वरूपसिंद की बीकानरवाली स्मारक छतरी के लेख से पाया जाता है कि थि॰ सं॰ १७४७ मार्गशीर्थ सुदि १४ (ई॰ स॰ १७०० ता॰

<sup>(</sup>१) द्यालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ४८-६। चीरविनोद; आग २, पृ० ४००। पाउजेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ४४।

<sup>(</sup>२) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ४६ । पाउकेट; गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ४४-६।

<sup>(</sup>३) टॉड किसता है कि स्वरूपसिंह आतूची सेने के प्रयस्त्र में मारा गया (जि॰ २, प्र॰ ११३७), परन्तु वह तो आदूची का शासक ही था असएव हसपर विश्वास नहीं किया जा सकता।

<sup>(</sup>४) द्यासदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ४६ । वीरविनोद; आग २, पृ॰ ४००। पाउकेट; गैज़ेटियर ऑब् हि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ४६।

## १४ दिसम्बर ) को उसका देहांत हुआ। ।

## महाराजा सुजानसिंह

महाराजा स्वरूपसिंह के छोटी श्रवस्था में ही निःसन्तान मर जाने पर उसका छोटा भाई सुजानसिंह, जिसका जन्म वि० सं० १७३७ श्रावण सुदि ३ (ई० स० १६६० ता० २८ जुलाई) सोमवार को हुआ था, वि० सं० १७४७ (ई० स० १७००) में बीकानेर का स्वामी हुआ।

उन दिनों बादशाह श्रीरंगज़ेब दिल्ला में था। वहां से उसने सुजान-सिंह को बुलवाया, जिसपर वह (सुजानसिंह) श्रपने सरदारों के साथ बादशाह की सेवा में जा रहा श्रीर क्ररीब दस वर्ष बहां रहने के बाद बीकानेर लौटा।

वि० सं० १७३६ (ई० स० १६७६) में महाराजा असवन्तसिंह की मृत्यु हो आने पर बादशाह ने माग्वाङ पर अधिकार करके वहां का प्रवन्ध करने के लिए शाही अफ़सर नियुक्त अजीतिसिंह की नीकानर पर बढ़ाई कर दिये थे । वि० सं० १७६३ फाल्गुन विद् अमावास्या (ई० स० १७०७ ता० २१ फ़रवरी) को अहमदनगर में औरंगज़ेव का देहांत हो जाने से साम्राज्य में बड़ी अध्यवस्था

<sup>(</sup>१) संवत् १७५७ मिती मिगसर सुदि १५ महाराजाधिराज-महाराजश्रीस्रनोपसिंहजीतत्पुत्रमहाराजाधिराजमहाराजश्रीस्वरूपसिंहजी ...

<sup>(</sup>२) द्यासदास की रूपात; जि॰ २, पत्र ४६ । वीश्विनोद; माग २, ७० ४००।

<sup>(</sup> ६ ) दबाखदास की क्यात; जि॰ २, एप्र ६० । पाउक्षेट; गैजे्टियर बॉब् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ४६ ।

<sup>(</sup> ४ ) जोधपुर का स्वामी-राजसिंह का पुत्र ।

<sup>(</sup> १ ) सरकार; सार्ट हिस्दी बॉब् बौरंगप्रेव; प्र० १६६-७० ।

फैल गई'। इस अनुकूल परिस्थित से लाभ उठाकर अजीतसिंह ने वि॰ सं०१७६३ फाल्मन सिर्वि १४ (ई० स० १७०७ ता० ७ मार्च ) को जोधपुर पढुंच जुक्करकालीखां को हटा दिया और इस भांति अपने पैतृक राज्य पर फिर मधिकार कर लिया । भौरंगज़ेव की मृत्य के बाद मुगल-साम्राज्य का शासनाधिकार बहादरशाह के हाथ में चला गया। सुजानसिंह पूर्व की मांति ही दिशाण में रहा और बीकानेर का राज्य-कार्य मंत्री तथा अन्य सरदार करते रहे । सुजानसिंह की अनुपस्थिति में राज्य विस्तार करने का अच्छा अयसर देखकर अजीतसिंह ने फ्रीज के साथ बीकानेर की ओर प्रस्थान किया और लाइएं में आकर डेरे किये। राज्य की सीमा के तेजसिंहोत बीदावत, सजानसिंह से विरोध रस्ते थे, अक्षीतसिंह ने उन्हें लाडग्रं युलाकर बातचीत की, जिससे उनमें से अधिकांश उसके सहायक हो गये, परन्त् गोपालपुरा के कर्मसेन तथा बीदासर के विहारीदास ने इस दश्कार्य में सहयोग देना स्थीकार न किया. जिससे अजीतसिंह ने उन्हें नजर क्रेंद कर दिया और भंडारी रचनाथ की पक बड़ी सेना के साथ बीकानेर पर भेजा। कर्मसेन और बिहारीदास ने मजर कैंद होने पर भी इस चढाई का समाचार ग्रुत रूप से बीकानेर भिजवा दिया, परन्तु बीकानेरवालों की सामर्थ्य जोधपुरवालों का सामना करने की न पड़ी, जिससे वहां पर अजीतसिंह का अधिकार हो गया और नगर में उसकी दृहाई किर गई। बीकानेर में रामजी नामका एक बीर, साइसी एवं राजभक्त लुहार रहता था। उसके हृदय को यह घटना इतनी असहा हुई कि वह अकेला ही जोधपुर के सैनिकों से भिड़ गया और पांच ब्राटमियों को मारकर मारा गया। इस घटना से बीकानेर के सरहारों

<sup>(</sup> १ ) सरकार: शार्ट हिस्टी ऑव् औरंगज़ेब; प्र॰ ३=३ ।

<sup>(</sup>२) महाराजा जसवंतसिंह का पुत्र।

<sup>(</sup>३) सरकार; शार्ट हिस्टी चॉव् चौरंगज़ेब; पु० ३६७।

<sup>(</sup>४) क्षीरंगज़ेब का दूसरा पुत्र मुखाज़म । बादशाह की सृत्यु होने पर सह काबुस से काकर कुतुब्रहीन शाहबाज़म सहादुरशाह के नाम से दिशों के समस पर बैद्धा।

को भी जोश आया और भूकरका के ठाकुर पृथ्वीराज एवं मलसीसर के बीदावत हिन्दूसिंह (तेजसिंहोत) सेना एक त्रकर जोधपुर की फ्रोज के समन्न जा उटे, जिससे जोधपुर की सेना में बलबली मच गई! विजय की सारी आशा काछूर हो गई और जोधपुर के सारे सरदारों ने सिध्य कर लौट जाने में ही भलाई समभी! जब ब्रजीतसिंह के पास यह समाचार पहुंचा तो उसने भी सेना का लौटना ही उचित समभा। फलतः जोधपुर की सेना जैसी ब्राई थी बैसी ही लौट गई! ब्रजीतसिंह ने वापस लौटते वक्त कर्मसेन तथा बिहारीदास को मुक्त कर दिया'। ब्रपनी अनु-परियति में बुद्धिमानी एवं बीरता-पूर्वक कार्य करने के लिए सुजानसिंह ने दिज्य से लौटने पर पृथ्वीराज की प्रतिष्ठा बढ़ाई'।

ख्यातें आदि में महाराजा सुजानसिंह की वरसलपुर पर चढ़ाई होने का बर्णन नहीं मिलता है, परन्तु मधेन( मधेरण )जोगी दास<sup>3</sup> रचित 'बरसलपुर विजय' अर्थान् 'महाराजा सुजानसिंह रो रासो' में इस चढ़ाई का वर्णन नीचे लिखे अनुसार मिलता है—

जोधपुर राज्य की क्यात में इस लड़ाई का उत्तेख नहीं है, परन्तु किवराजा रयामलदास के 'वीरिविनोद' नामक ग्रंथ में भी लिखा मिलता है कि धौरंगज़ेब की मृत्यु होने पर, जोधपुर पर प्रधिकार करने के उपरान्त अजीतिसह ने थीकानेर भी खेने का विचार किया, लेकिन उसका यह विचार पूरा न हुआ। (भाग २, ए० १००)। इससे निश्चित है कि द्यालदास का इस सम्बन्ध का वर्णन कोरी कल्पना नहीं है।

इतिश्री श्रीमहाराजाधिराजमहाराजा श्री ५ श्रीसुजायासिंघजी वरसङ्खपुर गढ़ विजयं नाम समयः । मधेन जोगीदासकृत समाप्तः ॥ संवत् १७६६ वर्षे माघ सुदि ५ दिने लिखतं।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ६०। पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ४६।

<sup>(</sup>२) त्याबदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६०।

<sup>(</sup>३) मधेन ( सथेरण ) = गृहस्थी वने हुए जैन यति ।

यक काफ़िला गुलतान से बीकानेर को जा रहा था, जिसको वर-सलपुर की सीमा में वहां के भाटियों ने लूट लिया। जब काफ़िलेवालों ने

महाराजा मुजानसिंह का बरसलपुर विजय

करना

महाराजा सुजानसिंह के दरवार में आकर शिका-यत की तो प्रधान नाज़िर आनन्दराम आदि की सलाह से महाराजा ने अपनी सेना के साथ प्रयाण कर वरसलपुर को जा घेरा। वहां के राव लका-

धीर को लुटा हुन्ना माल पीछा दे देने के लिए उसने कहलाया, पर उसने माना। इसपर महाराजा ने गढ़ पर आक्रमण कर उसे विजय कर लिया। श्रंत में भाटियों ने समा मांगकर सेना-ज्यय देना स्वीकार किया, तब बहां से बह पीछा लीट गया।

श्रमन्तर वि० सं० १७७६ श्रापाट चिंद द (ई० स०१७१६ ता० २० मई) को सुजानींसह डूंगरपुर गया, जहां महारावल रामसिंह की पुत्री

सुवानसिंह का ईंगरपुर में विवाह करना तथा कैंटिने समय उदयपुर ठहरना रूपकुंबरी से उसका विवाह हुआ। वहां से लौडते समय वह सल्बर के रावत केसरीसिंह के यहां उहरा। महाराणा संग्रामसिंह (दूसरा) के आग्रह करने पर वह उदयपुर जाकर एक गास तक

इसके साथ रहा। उसके घोड़े की कुदान देखकर महाराणा ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, जिसपर उसने वह घोड़ा महाराणा को भेंट कर दिया। फिर नाथद्वारे में श्रीनाथजी का दर्शन करता हुआ वह बीकानेर कीट गया<sup>3</sup>।

मुगृत बादशाहीं में श्रीरंगज़ेब के समय मुगल-साम्राज्य का विस्तार

<sup>(</sup>१) यह चढ़ाई वि० सं० १७६७ और १७६६ के बीच होनी चाहिये क्योंकि बि॰ सं० १७६६ की जिल्ली हुई उपर्युक्त पुस्तक विधमान है।

<sup>(</sup>२) दयालदास की रुवात; जि॰ २, पत्र ६१। घीरविनोद; आग २, प्र॰ ४०० । पाठलेट; गैज़ेटियर क्वॉब् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ४७ ।

<sup>(</sup>३) द्याछदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६९। वीरविनोद; साग २, पु॰ ५००। पाउन्नेट; रोहोटियर कॉब् वि बीकानेर स्टेट; पु॰ ४७।

सब से अधिक बढ़ा, परन्तु उसकी कट्टर धार्मिकता के कारण अकबर

भ्रुपल साम्राज्यकी परिस्थिति भौर सुजानसिंह का स्वयं शाही सेवा में न जाना की डाली हुई मुग़ल-साम्राज्य की नींव हिलने लगी और उसे जीतेजी ही यह मालूम हो गया कि मेरे पीछे राज्य की दशा अवश्य विगड़ जायगी। वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। उसके पीछे शाह-

भालम (षद्दादुरशाद्द) ने लगभग ४ वर्ष तक राज्य किया'। फिर उसका पुत्र मुद्दम्मद मुई जुद्दीन (जद्दांदारशाद्द) तक्ष्त पर बैठा, परन्तु नौ माल बाद ही वद अपने भतीजे फ़र्रुखिसयर की आज्ञा से मार डाला गया'। फ़र्रुखिसयर भी अधिक दिनों तक राज्य-सुख न भोग सका। वह तो नाममात्र का ही बादशाह रहा, राज्य का सारा काम उसके समय में सैय्यद-बन्धु अब्दुझाख़ां तथा हुसेनख़ां करते थे, जिन्होंने जोधपुर के महाराजा अजीतिसिंह को अपने पत्त में मिलाकर थि० सं० १७७६³ (ई० स०१७१६) में उस(फ़र्रुखिसयर)को मरवा डाला । फिर रफ़्रीउद्दरजात और रफ़्रीउद्दीला कमशः दिल्ली के तक्त पर बैठे, परन्तु लगभग सात मास के अन्दर ही दोनों काल-कवित हो गयें । तदनन्तर बहादुरशाह का पौत्र तथा जहांदारशाह का पुत्र रोग्रनश्रक्तर, मुहम्मदशाह का विरद्ध धारणकर दिक्की के सिंहासन पर बैठा। कुछ दिनों बाद नवीन बादशाह (मुहम्मदशाह) ने सुजानिसिंह को बुलाने के लिए अहदी (दूत) भेजे, परन्तु साम्राज्य की दशा दिन-दिन गिग्ती जा रही थी, ऐसी परिस्थित में

<sup>(</sup>१) नागरी प्रचारिग्धी पत्रिका ( नवीन संस्करण ); भाग ४, ४० २६-७ ।

<sup>(</sup>२) वही; भाग ४, ५० २८।

<sup>(</sup>३) दयालदास की ख्यात में वि० सं० १७६६ (ई० स० १७०६) दिया है, जो ठीक नहीं है। इसी प्रकार उक्क ख्यात में आगे चलकर मुहम्मद्शाह की मृत्यु आदि के जो संवत् दिये हैं, वे भी ग़लत हैं।

<sup>(</sup>४) वीरविनोदः साग २, प्र॰ ८४१-४२।

<sup>(</sup> १ ) नागरी प्रचारिष्ठी पत्रिका ( मबीन संस्करया ); भारा १, ए० ६१-२ ।

डसने स्वयं शाही सेवा में जाता उचित न समका । फिर भी दिल्ली के बादशाह से सम्बन्ध बनाये रखने के लिए उसने खवास आनन्दराम और मूंधड़ा जसरूप को कुछ सेना के साथ दिल्ली तथा मेहता पृथ्वीसिंह को अजमेर की चौकी पर भेज दिया'।

जोधपुर के श्रजीतसिंह के हृदय में तो बीकानेर पर श्रधिकार करने की लालसा बनी ही थी। एक बार उसकी पता लगा कि सुजान-सिंह केवल थोड़े से मनुष्यों के साथ नाल में है। महाराजा धर्जीतसिंह का कुलु दिनों पूर्व (वि० सं० १७७३ मं ) सजानसिंह के महाराजा सजानसिंह की इसरे कुंवर अभयसिंह का जन्म हम्रा था। इस पक्रको का प्रयत्न धार ना अवसर पर उस( श्रजीतसिंह )ने श्रपने इतों के द्वाथ कुंबर अभयसिंह के जन्म के उपलच्य में वस्त्राभूपण भिजवाये, पर उन्हें ग्रुप्त रीति से कह दिया कि यदि श्रवसर मिले तो सजानसिंह की पकड़ लाना, नहीं तो यह भेंट देकर चले आना। अजीवसिंह के इस गुप्त डदेश्य का पता किसी प्रकार सुजानसिंह को लग गया, जिससे वह तत्काल नाल का परित्याग कर गढ़ में चला गया। तब दूत बीकानेर में भेंट आदि देकर जोधपुर लौट गये। इस प्रकार अजीतसिंह का आन्तरिक **बहेश्य** सफल न हो सका<sup>2</sup>।

कुछ दिनों बाद भट्टियों और जोहियों ने उत्पात करना आरंभ किया, अतप्य बि० सं०१७=७ (ई० स०१७३०) में उनका दमन करने के लिए सुजानसिंह फ़्रीज एकत्रकर नोहर गया। उसका विद्रोधी भट्टियों को दबाना आगमन सुनते ही भट्टियों ने भटनेर के गढ़ की तालियां उसे सींप दीं तथा पेशकशी के बीस इज़ार रुपये उसे दिये। यहां का समुचित प्रबन्ध करने के उपरान्त

<sup>(</sup>१) दयाखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६० । पाउतेट; गैज़ेटियर कॉब् हि बीकानेर स्टेट; १० ७७।

<sup>(</sup> २ ) दयाखदास की ब्यात; जि॰ २, पत्र ६०-१। पाउसेट, गैज़ेटियर घॉन् दि वीकानेर स्टेट; पु॰ ४७ ।

## सुजानसिंह बीकानेर लौट गया ।

सुजानसिंह के एक मुसाहब स्वयास आनंदराम तथा जोरावरसिंह में वैमनस्य होने के कारण वह (जोरावरसिंह) उसको मरवाकर उसके सुजानसिंह और उसके पुत्र स्थान में अपने प्रीतिपात्र मेहता फ़तहसिंह के पुत्र बोरावरसिंह में मनमुराव बक्तावरसिंह को रखवाना चाहता था। अपनी होना यह अभिलाषा उसने पिता के सामने प्रकट भी की.

बर जब उधर से उसे पोत्साइन न मिला तो वह नोहर में जाकर रहने बागा, जहां श्रवसर पाकर उसने वि० सं० १७=६ चेत्र विद = (ई० स० १७३३ ता० २६ फ़रवरी) को श्राधीरात के समय ख़वास श्रानंदराम को सरवा डाला। जब सुजानसिंह को इस श्रपश्चय की स्चाना मिली तो वह श्रपने पुत्र से श्रप्रसन्न रहने लगा। इसपर जोरावरसिंह उदासर जा रहा। तब प्रतिष्ठित मनुष्यों ने महाराजा सुजानसिंह को समभाया कि जो हो गया सो हो गया, श्रव श्राप कुंवर को बुला लें। इसपर सुजानसिंह ने कुंवर की माता देरावरी तथा सीसोदणी राणी को उदासर भेजकर जोरावरसिंह को बीकानेर बुलवा लिया और कुछ दिनों बाद सार। राज्य-कार्य उसे ही स्रोंप दिया ।

उन्हीं दिनों जैमलसर के भाटियों में विद्रोह का खंकुर उत्पन्न हुआ

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि०२, पत्र ६१। पाउकेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; प्र०४७।

<sup>(</sup>२) मुंहयोत नैयासी की क्यात में जिखा है कि रायावत इन्द्रसिंह की कन्या राया रानकुंवरी के गर्भ से जोरावरसिंह का जन्म हुआ था (जि०२, प्र०२०१), परंतु अन्य प्रन्थों में उसका जन्म देशवरी राया से ही होना जिखा है।

<sup>(</sup>३) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६२। बीरविनोद माग २, पृ॰ १०९ । पाउलेट; गैज़ेटियर; बॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ४८ । बीरविनोद में पह घटना जोधपुर के महाराया। बामयसिंह की चढ़ाई के बाद लिखी है; परन्तु जैसा कि द्यालदास की ख्यात से प्रकट होता है यह उससे कुछ दिनों पहले की घटना है। खोधपुर की चढ़ाई से पहले ही पिता पुत्र के बीच का सागका मिट गया था बौर कब यह चढ़ाई हुई तो जोराबरसिंह ने बीरतापूर्वक विशेषियों का सामना किया था।

और वहां का स्वामी उद्यसिंह विपरीत आचरण करने लगा, अतपस कुंवर
जोरावरसिंह उसपर फ़ौक्ष लेकर गया । दोपहर
के मादियों पर जाना
कुशलसिंह को भेजकर समिध कर ली तथा पीछे
से स्वयं जोरावरसिंह के समस उपस्थित होकर उसने दो घोड़े तथा
पेशकशी के पांच हजार रुपये उसे दिये और अधीनता स्वीकार कर ली।
तब जैमलसर का ठिकाना किर उसे देकर, जोरावरसिंह, ऊदासर, पुनरा-

बादशाह फ़र्रुख़ितयर को मरवाने में सैय्यद अब्दुक्काखां के साध-साथ जोधपुर के महाराजा अजीतसिंह का भी हाथ था। पीछे से अब्दुक्काखां

**वक्**लसिंद की नागीर मिलना के मुहम्मदशाह से लड़कर बन्दी होने की खबर पाकर महाराजा ने अजमेर आदि बादशाही ज़िलों पर कब्ज़ा कर लिया । इसपर मुहम्मदशाह ने

मारवाड़ पर फ़ौज भेज दी। वि० सं० १७७६ (ई० स० १७२२) में मेड्ते पर घेरा पड़ने पर महाराजा ने सुलह करके अपने ज्येष्ठ पुत्र अभयासिंह को विज्ञी भेज दिया। छंवर अभयासिंह को महाराजा जयासिंह तथा अन्य मुगल सरदारों ने समभाया कि फ़र्रुज़िस्यर को मरवाने में शामिल रहने के कारण वादशाह महाराजा से अप्रसन्त है; तुम यदि मारवाड़ का राज्य अपने कच्जे में रखना चाहते हो तो उसे मार डालो। तब कुंवर ने अपने छोटे भाई बक्तसिंह को लिख भेजा, जिसने अपने भाई के इशारे के अनुसार वि० सं० १७८१ आषाह सुदि १३ (ई० स० १७२४ ता० २३ जून) को जनाने में सोते समय अपने पिता को मार डाला। अभयसिंह ने अधिपुर का स्वामी होकर बक्तासिंह की इस सेवा के प्वज़ में उसे राजा-ियराज का खिताब एवं नागोर की जागीर दी ।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ६२ । पाठलेट; गैझेटियर स्रॉट् दि श्रीकानेर स्टेट; पु॰ ४८ ।

<sup>(</sup> २ ) वीरविनोवः, भाग २, ४० ८४३-४।

वि० सं० १७६० (ई० स० १७३३)' में जब जोधपुर की गद्दी पर अभयसिंह था, उसके छोटे भाई बस्तसिंह ने नागोर से एक बड़ी सेना लेकर वीकानेर पर अधिकार करने के विचार से

**वक्**तसिंह की बीकानेर पर सदाई लेकर बीकानेर पर अधिकार करने के विचार से प्रस्थान किया और स्वरूपदेसर के निकट आकर डेरे किये। उन दिनों सुजानसिंह का ज्येष्ठ पुत्र जोरावर-

सिंह अपनी सेना सहित नोहर में था। महाराजा ( सजानासिंह ) के समाचार भिजवाने पर वह अमरसर में चला आया, जहां बीकानेर की और फ़ौज भी उससे मिल गई। इस सम्मिलित सेना के साथ जोधपुर की सेना का तालाव नाजरसर पर मुकायला होने पर, प्रथम आक्रमण में ही बस्तिसिंह की सेना के पैर उखड गये और वह भागकर अपने देरों में चली गई। कानन्तर बक्रतसिंह के यह समाचार जोधपुर भेजने पर अभयासिंह स्वयं एक बड़ी सेना के साथ उससे आ मिला। किर मोरचेवन्दी हुई और यद्ध जारी हुआ, परन्त बीकानेरवालों ने गढ़ की रज्ञा का ऐसा श्रव्छा प्रबन्य किया था और इतनी दढ़ता के साथ जोधपुरवालों का सामना कर रहे थे कि अभवसिंह को विजय की आशा न रही । फिर रसद आदि का पहुंचना भी जब बन्द हो गया तो अभयसिंह ने मेवाइ के महाराणा संवाम-सिंह (दूसरा) से कहलाया कि आप अपने प्रतिष्ठित आद्भियों को भेजकर हमारे बीच सुलह करा दें, जिसपर महाराणा ने चूंडावत जगत्सिंह ( दौलतगढ़ का ), मोही के भाटी सुरताण्यिंह तथा पंचोली कानजी (सहीवालों का पूर्वज) को दोनों दलों में सुलह कराने के लिए भेजा। पहले तो जोधपुरवालों ने सेना के खर्च की भी मांग की, परन्त बीकानेरवालों ने वह शर्त स्वीकार नहीं की। पीछे से इस शर्त पर सुलह हुई कि जब जोधपुरवाले पीछा लौटें तो धीकानेरवाले उनका पीछा न

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में बख्तसिंह का वि० सं० १७६१ (ई० स० १७६४) के भाद्रपद मास में बीकानेर पर खड़कर जाना जिसा है (जि० २, प्र० १४२) को ठीक नहीं है । वीरविचोद में भी वि० संवत् १७६० (ई० स० १७६६) दी मिखता है।

करें । तद्युसार फाल्गुन विदे १३ (ई० स० १७३४ ता० २० फ्रारवरी) को दोनो भाई ( अभयसिंह तथा बन्दासिंह ) कूचकर नागोर खले गये'।

बक्तसिंह नागोर में निवास करता था। बीकानेर की प्रथम चढ़ाई के असफल होने पर भी उसने अभी आशा का परित्याग न किया था।

(१) द्यालदास की रूपात; जि॰ २, पत्र ६१ । वीरविनोद भाग २, प्र॰ ४००-१। पाउत्तेट गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४७।

यह घटना जोधपुर राज्य की ख्यात में इस प्रकार दी है-'वि० सं० १७३१ के भादपद ( है ० स० १७३४ जगस्त ) में बद्धतसिंह ने बीकानेर पर चढाई की और गोपालपुर खरबूजी पर अधिकार करता हुआ वह बीकानेर की सीमा पर जा पहुंचा । अनन्तर श्रभयासिंह भी जोधपुर से कूचकर खींवसर पहुंचा, जहां पंचीजी रामिकशन, जिसे महाराज ( अभयसिंह ) ने एक जास रुपया देकर फ्रीज एकत्र करने के लिए भेजा था, बार हज़ार सवारों के साथ उससे ब्या मिला । बख़्तसिंह के मोरचे जदमी-भारायण के मन्दिर की तरफ लगे थे। बीकानेरवालों ने बाहर झाकर खड़ाई की. परन्तु बस्त्रसिंह के राजपूर्ती ने उन्हें फिर गढ़ के भीतर शरण खेने पर बाध्य कर दिया। इस बीच अभयासिंह भी सेना सहित था पहुंचा और नये सिरे से मोरचेबन्डी तथा युद्ध धारंभ हुआ। बीकानेर के महाराजा सुजानसिंह का पुत्र जोरावरसिंह भादा की तरफ्र था, वह भी कांधलीत जालसिंह तथा अपनी ४००० सेना की साथ के शहर में चा गया। चार महीने सक लड़ाई हुई, परन्तु बीकानेर की रक्षा के सुदद प्रबन्ध के कारण गढ़ इटला दिखाई न दिया । तब छालसिंह ने जोधपुरवाळीं को जाकर समम्मया कि इस समय आपका चला जाना ही लामप्रद होगा तथा उसने मविष्य में चढ़ाई होने पर सहायता करने का वचन मी दिया। इसपर अभयसिंह और बक्रतसिंह नागीर सौट गये (जि॰ २, पृ० १४२)।

उपर्युक्त वर्यान में महाराया। संप्रामसिंह ( दूसरा ) के बादिमयीं-द्वारा दोनों दसों में संधि स्थापित किया जाना नहीं जिला है, परन्तु इसका उन्नेस 'वीरविनोद' में भी बाया है ( भाग २, ४० १ ), अतएव कोई कारया नहीं है कि इसपर अविश्वास किया जाय।

नौकानेर पर फिर अभिकार करने का बख्तासिंह का विफल बढ्यन्त्र भीकानेर के वंशपरंपरागत किलेवार नापा सांखला के वंशज दौलतासिंह ने अपने स्वामी से कपट करके बक्रतसिंह से बीकानेर के गढ़ पर उसका अधिकार करा देने के विषय में गुप्त मंत्रणा की।

बक्रतिह तो यह चाहता ही था। दौजतिसह के उद्योग से जैमलसर का भाटी उदयसिंह, शिव प्रोहित, भगवानदास गोवर्धनीत और उसके दो पुत्र हरिदास तथा राम एवं बीकानेर के कितने ही अन्य सरदार आदि भी विद्रो-हियों से मिल गये। उदयसिंह के एक सम्बन्धी, पहिहार राजसी के पौत्र जैतसी की बीकानेर-राज्य में बहुत चलती थी। उन दिनों कुंबर जोरावर-सिंह ऊदासर में था. उदयसिंह जैतसी को साथ ले उसके पास ऊदासर में चला गया। इस प्रकार बीकानेर का गढ़ ऋरिवत रह गया। ऊदासर में एक रोज गोठ के समय उदयसिंह अधिक नशे में हो गया और ऐसी बातें करने लगा, जिससे स्पष्ट पता चलता था कि उसके मन में कोई गत भेद है। जैतसी ने जब अधिक ज़ोर दिया तो उसने सारी बातें खोलकर उस( जैतसी )से कह दीं। जैतसी सुनते ही तुरन्त सावधान हो गया और श्रासपास से सेना एकत्र करने को उसने ऊंट सवार भेजे। इतना करने के डपराम्त वह गढ़ के उस भाग में गया जहां पिड्हार रक्षा पर थे श्रीर उनसे रस्सी नीचे गिरवाकर वह गढ़ में दाखिल हो गया। अनन्तर उसने महाराजा को इसकी सूजना दी। सुजानसिंह तत्काल जैतसी को लेकर सूरज्ञातेल पर पहुंचा तो उसने उसके ताले खुले हुए पाये। इसी प्रकार गढ के अन्य दरवाजों के ताले भी खुले हुए थे। उसी समय सब दरवाज़े मज़बूती से बंद किये गये और गढ़ की रक्षा का समुचित प्रबन्ध कर किले की तोयें दागी गई। सांखला नाहरस्त्रां, बन्तिसिंह तथा उसके आदमियों को बुलाने गया हुआ था, जो गढ़ के निकट ही सूचना मिलने की बाट जोह रहे थे। जब उसने तीपों की आबाज़ सुनी तो समक्ष गया कि षड्यन्त्र का सारा भेद खुल गया । बन्दासिंह ने भी जान लिया कि अब आशा फलीभूत होना असम्भव है, अतएव अपने साधियों सहित वह वहां से

निकल गया । उधर गढ़ के भीतर के सांखले मार डाले गये तथा धायभाई को गढ़ की रचा का कार्य सींपा गया । यह घटना बि॰ सं० १७६१ आषाढ बदि ११ (ई० स० १७३४ ता० १६ जून) को हुई।

सुजानसिंह का एक विवाह हुंगएपुर में हुआ था, जिसके सम्बन्ध में क्रपर विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है। अन्य दो राणियां देरावरी अपेर सीसोदिणी शीं, जिनका उन्नेख भी ऊपर आ गया विवाह तथा मनाति है। सुजानसिंह के दो पुत्र हुए—देरावरी राणी के गर्भ से बिठ संठ १७६६ मात्र वदि १४ (ई० स० १७१३ ता० १४ जनवरी) को कुंगर जोरावरसिंह का जन्म हुआ तथा वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१६) में उसके दूसरे कुंगर अभयसिंह का जन्म हुआ ।

कुछ दिनों वाद भूकरका के ठाकुर कुशलसिंह तथा भाद्रा के ठाकुर खालसिंह में बैमनस्य उत्पन्न हो गया, जिससे गांव रायसिंहपुरे में उन दोनों में अगड़ा हुआ। जब सुजानसिंह को इस घटना की खबर हुई सो वह उधर गया, जिससे वहां शांति स्थापित हो गई। रायसिंहपुरे में ही सुजानसिंह रोगप्रस्त हुआ और विश्षेष १७६२ पीय सुदि १३ (ई० स० १९६४ ता० १६ दिसम्बर) मंगलवार को वहीं उसका देहायसान हो गया। पीछे यह दुःखद समाचार पोष सुदि

<sup>(</sup>१) दयाखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६२-३। पाउलेट; गैज़िटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४८-६। 'बीर्रावनोद' में भी इस घटना का संक्षिप्त वर्धन है (भाग ६, प्र० ४०१), परन्तु जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उल्लेख नहीं मिलता, जिसका कारण यह है कि इस चड़ाई का सम्बन्ध केवल बज़्तिसिंह से ही था, जोधपुर से नहीं। एक बार विफला प्रयत्न होने पर पुनः बीकानेर पर अधिकार करने के किए पड्यन्त्र करना कोई असम्भत्र कल्पना नहीं है।

<sup>(</sup>२) मुंहयोत नैयामी की ख्यात (जि॰ २, प्र॰ २०१) । सुजानसिंह के सन्यु स्मारक केल से पाया जाता है कि देशवरी राणी का नाम सुरतायादे था।

<sup>(</sup>३) द्यालदास की स्थातः जि०२, पत्र ६०।

१४ (ता० १८ दिसम्बर) को बीकानेर पहुंचने पर उसकी देरावरी राखी सती हुई'।

<sup>(</sup>१) द्याखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६३। चीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४०१। पाउखेट, गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४३।

पीबे से बड़ाये हुए मुंहकोत नैकसी की रुपात के ब्तान्त में वि॰ सं॰ १७६६ ( ई॰ स॰ १७३६ ) में सुजानसिंह की मृत्यु होना किसा है ( जि॰ २, ए॰ २०१ ), जो ठीक नहीं हो सकता; क्योंकि सुजानसिंह की बीकानेर की स्मारक खुत्री में वि॰ सं॰ १७६२ ( ई॰ स॰ १७३१ ) में ही उसकी मृत्यु होना तिसा है:—

अथ श्रीमन्नृपतिविक्रमादित्यराज्यात् सम्वत् १७६२ वर्षे शाके १६५७ प्रवर्तमाने पौषमासे शुभे शुक्लपचे त्रयोदश्यां तिथौ मौमवासरे गठोडवंशावतंसश्रीमदनूपसिंहात्मजमहाराजा-घिराजमहाराज श्री ५ श्रीसुजाणसिंहजीदेवाः श्रीदेरावरीसुरताण्यदेजी-घर्मपत्न्या सह

# सातवां अध्याय

# महाराजा जोरावरसिंह से महाराजा प्रतापसिंह तक

# महाराजा जोरावरसिंह

जैसा कि ऊपर लिका जा खुका है, जोरावरसिंह का जन्म वि० सं० १७६६ माघ वि६ १४ (ई० स० १७१३ ता० १४ जनवरी) को हुआ था का जन्म तथा गरीनरानि अपेट ता० २४ फ़रवरी) को बीकानेर के सिंहा-सन पर आसीन हुआ ।

अभयसिंह ने पिछली चढ़ाई के समय बीकानेर की दक्षिणी सीमा पर अपने कुछ थाने स्थापित कर दिये थे, जिनकी बीकानेर के बलाके से जोराबरसिंह ने सिंहासनाकड़ होने के बाद ही उठा दिया<sup>3</sup>।

जोधपुर के महाराजा अभयसिंह तथा उसके छोटे भाई बन्नतसिंह में अनवन हो जाने के कारण, अभयसिंह ने फ्रीज के साथ जाकर उस-(बन्नतसिंह) की सीमा के पास डेरा किया। बन्नत-बन्नतसिंह तथा जोरावरसिंह में मेल का स्त्रपात सामर्थ्य न रखता था, अतरब उसने जोरावरसिंह

<sup>(</sup>१) व्यालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ६३ । वीरविनोद; आग २, प्र॰ ४॰२। पाठकेंद्र, गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४६।

<sup>(</sup>२) दवाखदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ६६। पाउक्रेट; गैक्नेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४६।

<sup>(</sup>३) दयासावास की क्यात; जि॰ २, पन्नः ६३ । पाउसेट; गैज़ेटियर ऑव् दि वीकानेर स्टेट; प्र॰ ४६।

से मेल की बातचीत की। जब अभयसिंह को इस रहस्य की खबर मिली तो वह तत्काल जोधपुर लौट गया ।

श्रमन्तर जोरावरसिंह ने श्रपने राज्य के भीतर होनेवाली श्रव्यवस्था की श्रोर ध्यान दिया। चूक के ठाकुर संश्रामसिंह इन्द्रसिंहोत के बदल जाने की श्राशङ्का बढ़ रही थी, श्रतप्य उसने उसकी जागीर छीनकर जुकारसिंह (इन्द्रसिंहोत)को दे दी। इसपर संश्रामसिंह जोधपुर चला गया। जोरावरसिंह यह नहीं चाहता था कि उसका कोई भी श्रधीनस्थ सरदार किसी दूसरे का श्राधित होकर रहे, श्रतप्य उसने चूक का पट्टा किर संश्रामसिंह के ही नाम कर दिया। संश्रामसिंह जोधपुर से लीटा तो श्रवश्य, पर बीकानेर में महाराजा के समझ उपस्थित न होकर सीधा चूक चला गया, जिससे समस्या पहले जैसी ही हो गई श्रीर वह किर पदच्युत कर दिया गया। संश्रामसिंह तथा भाद्रा के ठाकुर लालसिंह में यही मित्रता थी। पदच्युत होने पर वह उस (लालसिंह) को भी साथ लेकर जोधपुर चला गया जहां महाराजा श्रमय-सिंह ते उन दोनों का बड़ा सरकार किया।

वि० सं० १७६३ (ई० स० १७३६) मं जब महाराजा जोरावरसिंह प्रत्यकरणसर गया हुआ था, देरावर का भाटी स्र्रिसिंह एक डोला लेकर उमकी सेवा में उपस्थित हुआ। विवाहोपरान्त नाडी प्रसिंह की पुत्री से विवाह वि० सं० १७६३ मार्गशीर्ष सुदि २ (ई० स० १७३६ तथ। पल के राव की इंड देन। ता० २३ नवम्बर) को वहां से प्रस्थान कर जोरावर-सिंह ने पल में डेरा किया, जहां के राव से उसने पेशकशी बसूल की। बीकानेर लीटने पर उसने अपनी माता को दौलतसिंह पृथ्वीराजीत, मेहता

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६३ । वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४०२ । पाउछेट; गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४६ ।

इस घटना का जोधपुर राज्य की क्यात में उन्नेख नहीं है।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ६६। पाउलेट; गैज़ेटियर घॉव् दि धीकानेर स्टेट, प्र॰ ४६।

श्रानंदराम द्यादि के साथ बज को यात्रा एवं सोरम तीर्थ में स्नान करने को भेजा<sup>3</sup>।

वि० सं० १७६६ (ई० स० १७३६) में जोधपुर की चढ़ाई बीकानेर पर हुई। भंडारी तथा मेड़ितये आदि दस हज़ार फ़ौज के साथ बीकानेर राज्य में प्रवेशकर उपद्रव करने लगे। पंचोली लाला, अभयिस की वीकानेर पर अभय करण दुरगादासीत तथा आसीप का टाकुर कनीराम रामसिंद्रोत भी एक बड़ी सेना के साथ फलोधी के मार्ग से कोलायत पहुंचे। तीसरी सेना पुरोहित जगन्नाथ आदि तथा साईदासीत लालसिंद्र की अध्यक्ता में बीकानेर पहुंच गई।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है बक्र्तासिंह तथा जोराबर्गसिंह में मेल की बातचीत बहुत पहले से जारी थी तथा उस( बक्र्तासिंह )ने बारहट दलपत को इस विषय में बातचीत करने के लिए जोराबरसिंह के पास भेजा था<sup>3</sup>, परन्तु जोराबरसिंह को विश्वास न होता था, जिससे उसने प्रतीति के लिए प्रमाण मांगा । बक्र्तासिंह ने तत्काल मेहते पर अधिकार करके अपनी सत्यता का प्रमाण दिया, जिसके पश्चात् उसके तथा जोराबरसिंह के बीच मेल स्थापित हो गया। तब महाराजा ने कुशलसिंह ( भूकरका ), दीलतराम ( श्रमरावत बीका, महाजत का प्रधान ) आदि को बक्र्तासिंह के पास भेजा, जिन्होंने लौटकर बक्र्तासिंह और अभयसिंह मं वास्तव में पूरुट पड़ जाने का निश्चित हाल उससे निधेदन किया। श्रमन्तर मेहता बक्र्तावरसिंह के श्रज़ं करने पर मेहता मनरूप एवं सिंहायच

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६३ । पाउलेट; गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४६।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ख्यात में जिखा है कि जब जोरावरसिंह गोपालपुर की गढ़ी में था उस समय बख़्तसिंह ने नागोर से चढ़कर उक्न गढ़ी को घर जिया। पीढ़े से ख़रबूजी की पट्टी कांधलोत जाजसिंह को खाकरी में देकर जोरावरसिंह ने बख़्तसिंह से सिन्ध कर जी (जि॰ २, ए॰ १४७)। इस कथन में सस्य का झंश कितना है, यह कहा नहीं जा सकता, प्रम्तु इतना तो निश्चित है कि जोरावरसिंह तथा बख़्तसिंह में मेज हो गया था, जिसकी वजह से झअयसिंह बीकानेर का बिगाइ म कर सका।

आजदराम बक्तसिंह के पास भेजे गये, जिन्होंने उससे जाकर अभयसिंह की चढ़ाई का सारा हाल निवेदन किया। तब बक्तसिंह ने जोरावरसिंह के पास लिख भेजा कि आप निश्चिन्त रहें। मैं यहां से जोअपुर पर खढ़ाई करता हूं, जिससे अभयसिंह को बाध्य होकर अपनी सेना को पीछा बुखा बेना पड़ेगा, परन्तु आप मेरे साथ विश्वासघात न की जियेगा। जोरावरसिंह की इच्छा स्वयं बक्तसिंह की सहायतार्थ जाने की थी, परन्तु अपनी आकस्मिक बीमारी के कारण उसे कक जाना पड़ा और बक्तावरसिंह आठ हज़ार सेना के साथ इस कार्य पर भेजा गया। इसके बाद बक्तसिंह कापर डे पहुंचा तथा अभयसिंह वीसलपुर, जहां युद्ध की तय्यारी हुई; पर बाद में, संभवतः बीकानेर की सहायता बक्तसिंह को प्राप्त हो जाने के कारण उसने युद्ध से विमुख हो अपने प्रधानों को उस (बक्तसिंह) के पास भेज सन्धि कर ली, जिसके अनुसार मेड़ता उसे वाधिस मिल गया तथा जालोर की मरम्मत का तीन लाक रुपया उसे बक्तसिंह को देना पड़ा। तदनन्तर बक्रतिंह नागोर लीट गया, जहां से उसने बीकानेर के सरदारों को सिरोपाब देकर विदा कियां।

कुछ ही दिन बाद महाजन के ठाकुर भीमसिंह ने जोराबरसिंह से भटनेर पर अधिकार करने की आहा प्राप्त कर ली। बीकों की फ्रीज, राव-

जोहियों से भटनर लेना तोतों की फ़्रीज तथा मेहता (राठी) रघुनाथ आदि इसी कार्य की पूर्ति के लिए एकत्र हुए, परन्तु मकट यह किया गया कि यह सेना राज्य के

<sup>(</sup>१) दयाखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६३-४। पाउसेट; गैज़ेटियर सॉब् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४६।

वीरविनोद (भाग २, १० ४०२-३) में भी इसका संवित वर्षांन दिया है। कोधपुर शांच की क्यात में इसका बहेस नहीं मिलता, परन्तु उससे इतना पता धावरय सगता है कि बक्रतसिंह तथा धमवसिंह में मनमुदाव हो गया था, जिससे मेवते पर अधिकार करके बक्रतसिंह जोधपुर की तरफ गया या और उस समय अभयसिंह के हेरे वीसलपुर में हुए थे, जैसा कि उपर के वर्षंत में भी आया है (जि॰ २, ए॰ १४०)।

सप्रबन्ध के लिए एकत्रित की गई है। फिर अपने सरवारों से सम्राहकर तलवारे के जोडिया स्वामी मला गोदारा (जिसके अधिकार में भटनेर था) को घोको से मरवाने का निश्चय कर १२४ ऊटौं पर युद्ध का सामान बावकर भटनेर को भेज विया । अनन्तर महाजन के ठाकर ने भी आगे बढ़कर जोहिया मला को तलवादे से बुलाया और एक दिन गोठ में उसकी तथा उसके ७० साथियों को सोमल मिली हुई शराच विलाकर बेडोश कर विया और पीछे से मार डाला । यह घटना वि० सं० १७६६ फालान बिद १३ (ई० स० १७४० ता० १४ फ़रवरी) को हुई। फिर भीमसिंह ने भटनेर के गढ़ पर चढ़ाई कर मला के पूत्रों आदि को भी भीत के घाट बतार दिया और इस प्रकार गढ़ तथा उसमें मिली हुई खार लाख की सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया। सारी सम्पत्ति स्वयं इड्प जाने और उसमें से एक अंश भी किसी इसरे को न देने के कारण, बीकानेर की सेना अप्रसन्न होकर लौट गई। इसकी खबर जोरावरसिंह को मिलने पर उसने इसनलां भट्टी को भटनेर पर अधिकार कर लेने की आबादी। इसनलां भट्टी ने दस इज़ार फ़्रीज़ के साथ गढ़ घेर लिया। इस अवसर पर बहां की सारी प्रजा भी उसके साथ मिल गई, जिससे उसका कार्य सगम हो गया। भीमसिंह ने अन्यत्र से सहायता मंगवाने की खेषा की, परन्त इसका यह प्रयत्न विफल हुआ और अन्त में उसे भटनेर का गढ़ छोड़कर प्राण बचाने पढ़े तथा वडां हसनखां भट्टी का अधिकार हो गया ।

धीकानेर पर की पिछली चढ़ाई की असफलता का ध्यान जोधपुर के महाराजा अभयसिंह के हृदय में बना ही हुआ था । वि० सं० १७६७

<sup>(</sup>१) व्यासदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६४ । पाठकेट; गैज़ेटियर बॉब् हि बीकानेर स्टेट; पू॰ ४६-४० ।

<sup>(</sup>२) द्याबादास की क्यात में वि० सं० १७६६ का प्रारम्भ दिवा है (जि० २, पृ० ६४) जो ठीक नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दक्त संवद के फास्तुन मास तक तो ठाकुर भीमसिंह का राज्य का प्रचपाती रहना उक्त ख्यात से सिद्ध है। जोधपुर राज्य की क्यात के ब्रमुसार यह चढ़ाई आवखादि वि० सं० १७६६ (चैत्रादि १७६७) के वैद्याका मास में हुई (जि० २, पृ० १४६), जो ठीक जान प्रका है।

श्रभयसिंह की बीकानेर पर दूसरी चढ़ाई (ई० स० १७४०) में उसने धीकानेर के विद्रोही ठाकुरों—ठाकुर लालसिंह (भादा), ठाकुर संव्राम-सिंह (चूक) तथा ठाकुर भीमसिंह (महाजन)—

के साथ पूनः बीकानेर पर चढ़ाई कर दी । देश खोक पहुंच कर उसने करणीजी का दर्शन किया और वहां के चारणों से अपने आपको उसी तरह संबोधन करने को कहा. जिस प्रकार वे अपने स्वामी (बीकानेर के राजा) को करते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा न किया। अनन्तर उसने बीकानेर (नगर) में प्रवेश कर तीन पहर तक लूट मचाई, जिससे लगभग एक लाख रुपये की सम्पत्ति उसके हाथ लगी। नगर की लूट का समाचार सुनकर कुंबर गजसिंह एवं रावल रायसिंह कितने ही साधियों के साथ विगेधी दल का सामना करने को आये, परन्तु जोरावरसिंह ने उन्हें भी गढ़ के भीतर वला लिया। महाराजा अभयसिंह का डेरा लदमीनारायण के मंदिर के निकट पुराने गढ़ के खंडहरों की तरफ़ था, अनुपसागर कुएं के पास उसकी सेना के कर्मसोतों, देपालदासोतों एवं पृथ्वी गजोतों का एक मोरचा थाः इसरा मोरचा उसी कुएं के पूर्वी ढाल पर मनरूप जोगीदासीत व देवकर्ण भाग-चन्दोत आदि मंडलावतों का थाः तीसरा मोरचा दंगल्या (दंगली साधुआं के अवाड़े का स्थान) के स्थान पर क्रंपायत रघनाथ रामसिंहोत श्रीर जोबा शिवसिंह (जूनियां) का था तथा दूसरी तरफ़ पीपल के बूज़ों के नीवे तोपें, पैदल, रिसाला, भाटी इटीसिंह उरजनोत, पाता जोगीवास मुकुन्ददासीत, मेड्तिया जैमलीत, सांवलदास एवं पंचीली लाला आदि थे। श्रन्य जोधपुर के सरदार भी उरयुक्त स्थलों पर नियुक्त थे। सुरसागर पूर्णक्रप से आक्रमणकारियों के हाथ में था एवं गिन्नाणी तालाय पर भी भाद्रा का विद्रोधी ठाकुर लालसिंह तथा अनेक राठोड़ एवं भाटी आदि थे।

उधर गढ़ के भीतर भी सारे बीका, बीदावत व रावतीत सरदार आदि महाराजा जोरावरसिंह की सेवा में गढ़ की रत्तार्थ उपस्थित थे और सारी सेना का संजालन भूकरका के ठाकुर कुशलसिंह के हाथ में था। तोपों के गोलों की समातार वर्षा से गढ़ का बहुत जुक्कसान हो रहा था। मुख्यतः एक 'शंभुवाण' नाम की तोप तो च्चण-च्चण पर अपनी विकरासता का परिचय दे रही थी। उसका नष्ट करना बहुत आवश्यक हो गया था, अतपन कुंवर गजसिंह की आधानुसार एक पहिहार ने 'रामचंगी' तोप के सहारे अन्त में उसका ध्वंस कर दिया', जिससे जोधपुरवालों का एक प्रवल नष्टकारी शस्त्र बेकार हो गया। अनन्तर खवास अजबसिंह आनंदरामीत तथा पहिहार जैतसिंह भोजराजीत, भाद्रा के ठाकुर लालसिंह के पास उसे अपनी श्रोर मिलाने के लिए भेजे गये। पीछे से महाराजा स्थयं गुप्त कप से उससे मिला, परन्तु कोई परिणाम न निकला।

युद्ध दिन पर दिन उम्र रूप धारण कर रहा था । इसी अवसर पर नागोर से वक्ष्तिसंह का भेजा हुआ केलण दूवा एक पत्र लेकर आया और इसने निवेदन किया कि भेरे स्वामी ने कहा है कि आप निश्चिन्त होकर गढ़ की रत्ता करें और अपना एक मनुष्य उनके पास भेज दें ताकि सहा-यता का समुचित प्रबन्ध किया जाय, परन्तु जोरावर्शित्त ने इसपर कुछ ध्यान न दिया। कुछ दिनों पश्चात् दूसरा मनुष्य वक्ष्तिसिंह के पास से आने पर आनंदक्ष उसके पास भेजा गया, जिसने जाकर निवेदन किया कि गढ़ में सामग्री तो बहुत है, परन्तु बाहर से सहायता शास हुए बिना विजय पाना श्रसम्भव है । बक्ष्तिसिंह ने उत्तर में कहा कि में तन-धन दोनों

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात से पाया जाता है कि 'शंभुवाया' तोप वहां नष्ट नहीं हुई, वरन् सभयसिंह के वेरा उठाने के बाद पंचोजी जाजा तथा पुरोहित जगा उस-को सपने साथ जा रहे थे, उस समय बैजों के थक जाने से उन्होंने उसे एक दूसरी तोप के साथ क़मीन में गाब दिया। पीछे से उसे खुदवाकर मंगवाया गया (जि॰ २, ए॰ १४०)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की ज्यात में लिखा है कि अभयसिंह के किला घेर सेने से, भीतर रसद की कभी हो गई तो जोरावरसिंह ने उसके पास आदमी भेजकर कह-आया कि यदि आप बारबरदारी दें तो हम किला छोड़ कर खले जायं, पर यह शर्त स्वीकार न हुई। इस बीच बख़्तसिंह रसद आदि सामान नागोर से बीकानेरवालों के पास मेजता रहा। पीखे से जोरावरसिंह ने मेहता बख़्तावरमक्त को उसके पास सहायता के लिए भेजा (जि॰ २, प्र॰ १४६)। द्यालदास की ख्यात से इस वर्यन में थोड़ा अम्तर अवस्य है, जो स्वाभाविक ही है, परन्तु इससे प्रेतिहासिक सत्य में कोई मेद नहीं प्रसा।

से तुम्हारे स्वामी की सहायता करने को प्रस्तृत हूं। फिर उसी के प्रा-मर्शानुसार श्रानन्दरूप, घांघल कल्याणुदास के साथ जयपूर के स्नामी सवाई जयसिंह के पास सहायता प्राप्त करने के लिए गया, पर जयसिंह को बक्रतसिंह की तरफ़ से कुछ सन्देह था. जिससे उसने कहलाया कि पहले आप मेडता से लें; में भी निश्चय आऊंगा। यह संदेशा प्राप्त होते वी मेडता पर अधिकार करके बक्तसिंह ने अपनी सचाई का प्रमाण दिया। कुछ दिनों बाद भानन्दरूप ने जयसिंह से निवेदन किया कि आपने सहायता देना तो स्वीकार कर लिया है अब आए इस आशय का एक एन बीकानेर लिख दें। जयसिंह ने उसी समय महाराजा जोरावरसिंह के नाम खरीता लिखकर उसे दे दिया श्रीर हँसी में उससे पूछा कि तुम्हारी करणीजी श्रीर लदमीनारायणजी इस अवसर पर कहां चले गये? चतुर आनंदरूप ने तुरंत उत्तर दिया कि उनका प्रदेश इस समय आप में ही हो गया है. क्योंकि आप इमारी सहायता के लिए कटिबद्ध हो गये हैं। जयसिंह आनन्दरूप की इस अनु टी उक्ति से अत्यन्त प्रसन्न हुआ। इसी अवसर पर उस( जय-सिंह )के पास सूचना पहुंची कि बादशाह मुहम्मदशाह के पास से इस आशय का एक एत्र बीकानेर श्राया है कि यदि गढ़ पर अभयसिंह का श्रधिकार हो भी गया तब भी वह बाहर निकाल दिया जायगा, जिससे षीकानेरवालों में नई स्फर्ति एवं साहस का संचार हो गया है।

श्रानन्तर महाराजा जयसिंह ने २०००० सेना के साथ राजामल खत्री को जोधपुर पर भेजा। वस्त्रसिंह उस समय मेड्ते के पास गांव जालोड़े में था तथा मेड्ते में श्रभयसिंह की तरफ़ के पंचोली मेहकरण श्रावि १०००० फ्रीज के साथ थे। राजामल के श्राने का समाचार सुनते ही, उन्होंने वस्त्रसिंह पर

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात से भी पाया जाता है कि बख़्तसिंह ने मेहते पर स्थिकार कर लिया था धीर जयसिंह उससे उसी स्थान पर आकर मिखा था (जि॰ २, प्र० १२०)।

<sup>(</sup>२) द्यालदास ने इसके स्थान पर णहमदशाह जिला है जो ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय दिल्ली के तक्ष्य पर शुहुम्मदशाह था।

बाकमणु कर दिया, परन्तु उनको विजय प्राप्त न हुई । पीछे से राजामल भी बद्दतसिंह से आकर किल गया। जयसिंह ने इसमें स्वयं अब तक कोई विशेष भाग नहीं लिया था। जब बार बार उससे आत्रह किया गया तो इसने अपने सरदारों से इस विषय में राय ली। अधिकांश लोगों की तो राय यह थी कि अमयसिंह उसका सम्बन्धी ( जामाता ) है, दूसरे इस युद्ध में अपरिमित धन-व्यय होगा, अतएव चढाई करना युक्तिसंगत न होगा, परन्त शिवसिंह (सीकर) ने कहा कि जोधपुर का बीकानेर अधिकार हो जाना पड़ोली राज्यों के लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा, इसिलय प्रारम्भ में ही इसका कोई उपाय करना चाहिये। जयसिंह के हृदय में उसकी बात बैठ गई श्रीर उसने तीन लाख सेना के साथ जोधपुर पर चढाई कर दी'। जब अभयसिंह को यह समाचार ज्ञात हम्रा, तो इसने उदयप्र आदमी भेजकर वहां के प्रतिष्ठित मनुष्यों को बीकानेर के स्नाथ संधि करा देने को बुलवाया। अभयसिंह यह चाहता था कि यदि बीकानेरवाले कुक जायं तो वह वापस चला जाय, परन्तु जब बीकानेर-वालों ने यह अपमान-जनक शर्त स्वीकार न की और स्पष्ट कह दिया कि हमारी श्रोर से उत्तर जयसिंह देगा तो अभयसिंह को इतने दिनों के परिश्रम के बदले में किर निराश होकर लीट जाना पड़ा । इस श्रद्धसर पर भागते हुए जोशपुर के सैन्य को बीकानेर की फ़ौत ने वरी तरह लुटा। अभयसिंह भागा-भागा एक इज़ार सवारों के साथ जोबबुर पहुंचा, क्योंकि उसे जयसिंह की श्रोर से पूरा-पूरा भय था, परन्तु जयसिंह श्रभी तक मार्ग में हीं था। उसका वास्तविक उद्देश्य जोधपूर पर श्रविकार करने का न था। षद तो केवल अभयसिंह को बीकानेर से हटाकर एवं उससे कुछ रुपये बस्त कर स्वदेश लौट जाना चाहता था। श्रभयसिंह के श्राते ही २१ लास

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी लिखा है कि जर्यासंह ने यह सोचकर कि बीकानेर पर अधिकार कर खेने से अभयसिंह की शक्ति वद जायगी, तत्काल उसे जिखा कि बीकानेर पर से घेरा उठा जो, परन्तु जब उसने ऐसा न किया, तो उस- ( अयसिंह )ने जोधपुर पर चढ़ाई कर दी (जि॰ २, प्ट॰ १४३-४०)!

कपये पेशकशो के वस्तकर वह वहां से लीट गया। इस धन में से ११ लाख के तो वे ही आभूषण थे, जो उसने विशाह के अवसर पर अपनी पुत्री को दिये थे, परन्तु उसने यह कहकर उन्हें भी स्वीकार कर लिया कि अव ये जोअपुर की निजी सम्पत्ति हैं अतरव इन्हें लेने में कोई दोष नहीं है ।

वहां से प्रस्थान कर जयसिंह ने गांव विषार में डेरा किया जहां बीकानेर से जोरावरसिंह भी आकर उपस्थित हुआ और समय पर सहा-यता प्रदान करने के लिए उसे धन्यवाद दिया। पर बारावरसिंह का जयसिंह से जयसिंह ने यही कहा कि मैंने जो कुछ भी किया है उसका मूल्य 'कुछ नहीं' के बराबर है, क्योंकि

धानन्तर दोनों के डेरे घीचम में हुए । वहां से वे बांधनबाड़े पहुंचे, जहां उनकी उदयपुर के महाराणा जगत्सिंह (दूसरा) और कोटे के महाराण जगत्सिंह (दूसरा) और कोटे के महाराण साईदासोतों का दमन करना जाने से जोरावर्गसिंह कुछ दिनों के लिए जयपुर खला गया। इसी बीच बीकानेर राज्य में साईदासोतों के बखेड़ा करने पर उसने खाटू में जयसिंह के पास जाकर उनका दमन करने के लिए फ्रीज

<sup>(</sup>१) ओवपुर राज्य की स्थात में बीस खाख राया तिला है (जि॰ २, प्र॰ १४२)।

<sup>(</sup>२) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ६४-७। पाडलेट, गैज़ेटियर झॉब् वि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४०-४९।

धीरविनीय (भाग २, प्र० ४०२-३) में भी इस घटना का सगभग ऐसा ही संबित्त वर्षोन है। जोधपुर राज्य की स्थात में भी कहीं-कहीं थोड़े खन्तर के साथ यह घटना दी है। इससे यह निश्चित है कि अभयसिंह की चढ़ाई जिस समय बीकानेर पर हुई थी, उस समय जयसिंह ने जोधपुर पर चढ़ाई की और बढ़तसिंह भी उसका सहायक हो गया, जिससे सभयसिंह को फ़ौरन जोधपुर खीटना पहा।

<sup>(</sup>१) त्यासदास की ख्यात, जि॰ २, पत्र ६७ । पाडसेट, रैं।ज़ेटियर कॉब् दि भीकानेर स्टेट, पु॰ ४२।

भेजने को कहा, जिसपर दस हज़ार फ़ौज के साथ जयपुर के शेकावत शार्वृक्षसिंह (जगरामोत) बादि मेहता बज़्तावरसिंह के साथ उधर भेजे गये। उस समय लालसिंह वाय के किले में तथा संग्रामसिंह चूक में था। रिखी से चलकर जब कछ्वाहों की सेना वाय में पहुंची तो लालसिंह रात्रि के समय वहां से भागकर भाद्रा चला गया। अभयसिंह की दी हुई दस तोपें उसके पास थीं, जिनपर विजेताओं का अधिकार हो गया। जब भाद्रा में भी लालसिंह का पीछा किया गया तो उसने शेकावत शार्वृक्षसिंह की मारफ़त बातचीत की और पेशकशी का एक लाख वपया देना उहराकर मेल कर लिया। तब शार्वृक्षसिंह लालसिंह को लेकर जयपुर गया, जहां वि० सं० १७६७ कार्तिक बिद ११ (ई० स० १७४० ता० ४ अक्टोबर) को बह (लालसिंह) नाहरगढ़ में केंद्र कर दिया गया। जोरावरसिंह जब बीकानेर लौट रहा था तो मार्ग में संग्रामसिंह भी उसकी सेवा में उपस्थित हुआ और दंड के पचीस हज़ार रुपये देने का बचन दे विदा हुआ। इस प्रकार उस प्रदेश के विद्रोहियों का दमन होकर सुज्यवस्था का आविर्मांब हुआ।।

संप्रामिंह इतना हो जाने पर भी ठीक रास्ते पर न आया था। इसके रहते शांति भंग होने की आशंका सदा विद्यमान रहती थी। अतप्य बक्तावरिसेंह जाकर उसको उसके भाई भोपतिसेंह जीरावरिसेंह का चूल पर सिंहत सालू में ले आया, जहां वि० सं० १७६८ आपाढ विदे ४ (ई० स० १७३१ ता० २३ मई) को वे दोनों छल से मार डाले गये। अनन्तर जोरावरिसेंह ने जाकर चूक तथा वहां की सारी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया प्वं उन समस्त वणीरोतों को बाहर निकाल दिया जो राजकीय सेवा में नहीं थे। लगभग छ: महीने

तक उस इलाक़े को अपने हाथ में रखने के बाद पुन: संप्रामसिंह के पुत्र

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६७। पाउलोट-कृत 'गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट' में केवल इतना जिला है कि बीकानेर में उपद्रवी ठाकुरों का इसन करने में जबसिंह ने जोरावरसिंह की सहाबता की (५० ११)।

धीरतसिंह को ही उसने यहां का स्वामी बना दिया"।

महाराजा जयसिंह की जोबपुर पर की विगत चढ़ाई में बक्तसिंह को आशा हो गई थी कि इससे उसका जोबपुर की गद्दी पर अधिकार करने का

बयसिंह पर वस्तिसिंह की चढाई अपना स्थार्थ भी लिख होगा, परन्तु जब जयसिंह के केयल कुछ धन प्राप्तकर लीट जाने से उसकी यह आशा धूल में मिल गई, तो वह जयसिंह का

विरोधी हो गया और उसने अपने भाई अभयसिंह से मेल कर लिया। अनस्तर उसने ससैन्य ढूंढ़ाइ पर चढ़ाई की। यह खबर अयसिंह को मिलने पर वह भी फ़्रोंज के साथ उसका सामना करने को गया और कुछ देर की लड़ाई के बाद उसने उस (बक़्तसिंह) को भगा दिया। अभयसिंह उस समय आलिएयाबास में था, जहां बक़्तसिंह चला गया। जयसिंह ने अजभेर पहुँचकर अभयसिंह को युद्ध की खुनौती दी तथा मेहता आनंदकप से कहा कि तुम अपने स्वाभी (जोरावरसिंह) को लिखो कि नागोर पर खढ़ाई कर और शीव्रतापूर्वक मुभ से आकर मिले। जोरावरसिंह तबतक खूक में ही था, यह समाचार वहां पहुंचने पर उसने आगे बढ़कर नागोर का बड़ा बिगाइ किया, परन्तु जब कुछ दिन बीत जाने पर भी वह जयसिंह के शामिल नहीं हुआ, तो उस (अयसिंह) ने आनंदकप से इसके बारे में कहा। तब आनंदकप स्वयं जोरावरसिंह के पास गया, पर जब उसके प्रस्थान करने का विचार न देखा, तो वह लौडकर जयसिंह की सेना में गया, परन्तु मार्ग में ही तबियत खराब हो जाने से पुष्कर के पास गांव बसी में उसका देहांत हो गया?।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६७। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट; प्र० ४६।

चीरविनोद (भाग २, ए० ४०३) में भी संप्रामसिंह और भूपाव (भोपत)सिंह के सरवाये जाने का हाल है, पर उसमें यह घटना ता॰ ३ जून को होना विस्ता है।

<sup>(</sup>२) दवासदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६७-= । पाउसेट गैझेटियर कॉब् हि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४३ ।

हीकानेर का समुचित प्रबन्ध करके जोरावरसिंह जयपुर गया भीर इमास तक जयसिंह का मेहमान रहने के भनंतर वहां से लौटा ।

भट्टियों और जोहियों का उत्पात फिर बढ़ रहा था, अतपव यह
निक्षय हुआ कि तुकों के इन दोनों दलों को निकालकर हिसार पर
अधिकार कर लेना चाहिये। इस विचार को
कोरावरासिंह का हिसार पर
कार्यक्रप में परिणुत करने के पूर्व कुंवर गर्जासिंह,
ग्रेखायत नाहरसिंह तथा मेहता बक्तावरसिंह को
नोहर में छोड़कर जोरावरासिंह सकुदुम्ब करणीजी का दर्शन करने गया।
ठाकुर कुशलसिंह सात हज़ार फ्रोज के साथ कर्णपुरा के जोहियों पर गया
हुआ था, उसे जोरावरसिंह ने वापस बुला लिया<sup>3</sup>।

जोधपुर राज्य की ख्यात में जिला है कि अभयसिंह से मेजकर १००० सेना के साथ बज़्तसिंह जयसिंह पर गया। उधर १०००० सेना के साथ जयसिंह भी गंगवायों आया, जहां दोनों में युद्ध हुआ। इतनी थोड़ी सेना रहने पर भी बज़्तसिंह अभूतपूर्व बीरता के साथ जदा और दो-तीन बार कछ्वाहों की सेना के एक छोर से दूसरे छोर तक निकछ गया (जि० २, प० ११२-३)। अन्यत्र इस सम्बन्ध में यह जिला मिजता है कि बज़्तसिंह के पास १-६ हज़ार सेना थी और जयसिंह के पास ३००००; जब बज़्तसिंह के पास १-६ हज़ार सेना थी और जयसिंह के पास ३००००; जब बज़्तसिंह के पांच हज़ार आदमी कट गये तो उसने अपने बचे हुए साथियों के साथ इतने प्रवल वेग से शत्रु-पद्म पर आक्रमण किया कि जयसिंह को जयपुर की तरफ़ भागना पद्मा, परन्तु यह केवज कर्यना-मूजक बात ही प्रतीत होती है। अपने से छु: गुना या उससे भी अधिक सैन्य का सामना करना तो माना जा सकता है, पर उसे परास्त कर सकना कल्पना से दूर की बात है। वीरविनोद (भाग २, प० ५०२-३) में भी द्याजदास की ख्यात जैसा ही वर्णन है, अतएव उसपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आगे चलकर जोधपुर राज्य की ख्यात में भी जिला है कि मंदारी राष्ट्राय के उद्योग से जोधपुर और जयपुर में सन्धि हुई (जि० २, प० ११४)।

- (१) दसालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६८। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑब् वि कीकानेर स्टेट; प्र॰ १३।
- (२) व्याख्यास की क्यात; जि॰ २, पत्र ६८ । पाउसेट; गैब्रेश्यिर सॉव् दि जीकानेर स्टेट; प्र॰ ४३-४।

श्रनन्तर जब राजमाता सीसोदियी ने बीकानेर में चतुर्श्वेज का का मंदिर बनवाया तो जोरावरसिंह ने उसकी प्रतिष्ठा की । वि० सं०

बोरावरसिंह का चांदी की द्वाला करना तथा सिरड पर अभिकार करना १८०१ (ई० स० १७४४) में महाराजा जोरावरसिंह ने को लायत जाकर कार्तिक सुदि १४ (ता० ६ नवंबर) को चांदी की तुला की। फिर वहां से उसने मेहता रघुनाथ को फ़ौज देकर सिरड भेजा,

तहां थोड़ी सी तड़ाई के बाद उसका अधिकार हो गया'।

कुछ समय पश्चात् रेवाड़ी के राव गूजरमल ने कहलाया कि हम और आप दिसार ले लें अतरव आप सेना भेजें। इसपर जोरावरसिंह ने वहां

गूजरमल की सहायता तथा चंगाई, हिसार, फतेहाबाद पर मधिकार करना सेना भेजी। दौलतसिंह पृथ्वीराजीत (वाय) और मेहता बङ्तावरसिंह फ़ौज के साथ रिणी भेजे गये और जुकारसिंह आदि वणीरोतों की फ़ौज लेकर मेहता साहबसिंह चंगोई गया, जिसने तारासिंह

(क्रानंदिसहोत) से, जो विना आहा के चंगोई पर अधिकार कर बैटा था, हस स्थान को किर छीन लिया। इस बात से नाराज़ होकर आनंदिसह के चारों पुत्र मलसीसर गये, जहां से गजसिंह जयपुर में ईश्वरीसिंह के पास होता हुआ नागोर में बक्र्तिसिंह के पास गया। अनन्तर उपर्युक्त दोनों फ्रौजें मिलकर राव गूजरमल के पास हांसी हिसार में गई, जहां उसका अमल हुआ। जोरावरिसेंह स्वयं भी वहां गया और वहां से ही कुछ फ्रौज फतेहाबाद के भट्टियों पर भेजी गई, जिनका दमन किया जाकर वहां जोरावरिसेंह का अधिकार हो गया ।

वहां से लौटते समय मार्ग में जोरावरसिंह इसनखां भट्टी (भटनेर का) के पुत्र मुहम्मद से मिला और उससे पेशकशी उहराई 3। जिन दिनों

<sup>(</sup>१) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ६८।

<sup>(</sup>२) द्वालदास की रूपात; जि॰ २, पत्र ६८ । पाउखेट; गैज़ेटियर धॉब् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ २४।

<sup>(</sup>३) दयाखदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ६६।

बह अनुपर् में ठहरा हुआ था, उसका शरीर अस्वस्थ हो गया और चार दिन की बीमारी के बाद वहीं उसका वि० सं० १८०३ ज्येष्ठ सुदि ६ (ई०स०१७३६ ता० १४मई) को ति सन्तान देहोत हो गया । यह भी कहा जाता है कि उसकी मृत्यु विष प्रयोग से हुई। उसके साथ उसकी देशवरी और तंबर राणियां सती हुई। जोरावरसिंह बीर, राजनीतिह और काव्यममेह था। वह युद्ध से बढ़कर मेल का महत्व समभता था। इसी से अवसर प्राप्त होने पर उसने जोधपुर और जयपुर से मेल करने में मुंह न मोड़ा। इसका परिणाम भी अञ्छा ही हुआ। कुछ सरदार उसके विरोधी अवश्य थे, परन्तु शेष के साथ उसका सम्बन्ध बड़ा अञ्छा था। वह समभता था कि सरदारों

(१) अथास्मिन् शुमसम्बद्धरे श्रीमन्नृपतिविक्रमादित्यराज्यात् सम्बत् १८०३ वर्षे शाके १६६८ प्रवर्त्तमःने मासोत्तमेमासे ज्येष्ठमासे शुभे शुक्रपन्ने तिथौ षष्ठयां गुरुवासरे महाराजाधिराज-महाराजश्रीजोरावरसिंहजीवर्मा देशवरीजीश्रीअखैकुंवर तंवरजी श्रीउमेद-कुंवरजी एवं द्वाभ्यां धर्मपत्नीभ्यां सह श्रीनारायगुपरमभिक्त-संसक्तिचत्तः परमधाममुकिपदं प्राप्तः

( जोरावरसिंह की बीकानेर की स्मारक खन्नी से )।

स्मारक कृती के उपर्युक्त लेख के तिथि. बार भादि का मिलान करने से वे विश् सं १८०३ में ही पहते हैं, भागपुत जोरावरसिंह की मृत्यु का यह संवत् ठीक होना भारिये। इसके विश्रति स्थ तों में संवत् १८०२ ज्येष्ठ सुदि ६ दिया है जो भाषादादि भयवा श्रावखादि संवत् होने से तो स्मारक कृती के लेख से मेख खा जाता है, परम्यु भागे भलकर स्थात में गजसिंह की मृत्यु का समय विश् सं १८४४ चैत्र सुदि ६ (ई० स० १७८७ ता० २४ मार्च) दिया है भौर यही उसकी स्मारक कृती में भी है, जिससे यह निश्चित है कि स्थात में दिये हुए संवत् भी चैत्रादि ही हैं। इस दृष्टि से स्थात का दिया हुआ विश् सं १८०२। ई० स० १७४४) ठीक नहीं माना जा सकता।

(२) द्याजदास की ख्यात; जि॰ २, पश्च ६६ तथा जोरावर/सिंह की स्मारक क्श्री का केस्र । पर ही राज्य का ऋस्तित्व निर्भर है और इसी कारण उन्हें निरोधी होते का मौक्रा कम देता था।

मुंशी देवीप्रसाद के अनुसार जोरावरसिंह संस्कृत और भाषा का अल्छा कि था। उसके बनाये दो संस्कृत प्रन्थ—'वैद्यकसार' और 'यूजा-पद्धित'—बीकानेर के पुस्तकालय में हैं। भाषा में उसने 'रिसकिशिया' और 'कविशिया' की टीकायें बनाई थीं'। महाराजा अभयसिंह के द्वारा धीकानेर के घेरे जाने पर एक सफ़ेद चील को देखकर उसने यह दोहा कहा था—

डाहाली डोकर थई, का तुँ गई विदेस । खुन विना क्यों खोसजे, निज कीका सं देस ।।

### महाराजा गजसिंह

दयालदास लिखता है—'जोरावगसिंह के निःसन्तान मरने के कारण गढ़ तथा नगर का सारा प्रवन्ध श्रविलम्ब ठाकुर कुशलसिंह (भूकरका) और मेहता वक्ष्तावरसिंह ने श्राने हाथ में ले लिया। उसके किसी सुयोग्य सम्बन्धी को सिंहासनाकड़ करने का विचार हो ही रहा था कि इतने में श्रमरसिंह, तारासिंह तथा गृद्धिंह ने नागोर से सेना लेकर लाडखें में बीकानेर का विगाड़ करने के लिय आ पहुंचे। ठाकुर कुशलसिंह ने थीका बलरामसिंह को भेजकर उनहें युलवाया, जिसगर वे गांव गाढ़वाला में एक शमी-वृत्त के नीचे आ ठहरे। यह समाचार श्रमरसिंह के छोड़े भाई गजसिंह को विदित होने पर उसने भी तुरन्त बीकानेर श्राकर भोमियादेव के शमी वृत्त के नीचे डेरा किया। शकुन विचारनेथालों से अब राज्य के भावी स्वामी के सम्बन्ध में प्रश्न किया गया तो उन्होंने बतलाया कि भोमियादेव के वृत्त के नीचे आकर ठहरनेबाला व्यक्ति ही राज्य का श्रविकारी होगा। गजसिंह ही सभों में श्रविक बुद्धिमान

<sup>(</sup>१) राजस्सनामृतः, पृ० ४६-४०।

<sup>(</sup>२) नरोत्तमदास स्वामी; राजस्थान रा त्हा; भाग १, पृ० ६६ तथा २३७।

<sup>(</sup>३) जोरावरसिंह के चाचा भागम्बसिंह के पुत्र ।



महाराजा गर्जासह

था, अतएव ज्येष्ठ पुत्र अमरसिंह के होते हुए भी, ठाकुर कुशलसिंह तथा मेहता वक्तावरसिंह एवं अन्य सरदारों आदि ने सलाह कर उस(गजसिंह)को ही गद्दी एर बैठाने का निश्चय किया और उसे बुलाकर उस समय तक के राज्यकोव का हिसाब न मांगने का वचन लेकर वि० सं० १८०२ आषाढ वि६ १४ (ई० स० १७४४ ता० १७ जून) को उसे बीकानेर के राज्यसिंहासन पर बिठलाया। अमरसिंह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण निश्चिन्त था, परन्तु गजसिंह की गद्दीनशीनी का हाल मालुम होते ही वह वहां से चला गया। ।

द्यालदास का दिया हुआ गद्दीनशीनी का उपर्युक्त संवत् ठीक नहीं है, क्योंकि महाराजा जोरावरसिंह के स्मारक लेख से वि० सं० १८०३ ज्येष्ठ सुदि ६ को उसकी मृत्यु होना निश्चित है । संभव है उसमें दी हुई गजसिंह की गद्दीनशीनी की तिथि ठीक हो ।

अभयसिंह उन दिनों अजमेर में था, जहां महाजन का ठाकुर भीमसिंह तथा अन्य बीकानेर के विरोधी उसके पास थे । लालसिंह(भाद्रा)की

नोधपुर की सहायता से श्रमरमिंह की बीकानेर पर चटाई भी सवाई जयसिंह के मरने पर अभयसिंह ने जुड़वाकर अपने पास रज लिया था। अमरसिंह भी भागकर उस( श्रभयसिंह )के पास चला गया तथा अभयसिंह के साथ रहे हुए बीकानेर के

विरोधी सरदारों ने उसे ही बीकानेर की गद्दी दिलाने का निश्चय किया। अनन्तर अभयसिंह ने अपने बहुत से सरदारों पवं भीमसिंह, लालसिंह अमरसिंह आदि के साथ एक विशाल सेना बीकानेर पर भेजी, जो मार्ग में लूटमार करती हुई सरूपदेसर के पास ठहरी। बीकानेरवाले जोधपुर के विगत हमलों से सतर्क रहने लगे थे। इस अवसर पर बीकों,

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६६। पाउलेट; गैज़ेटिबर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ४४-४।

<sup>(</sup>२) देखो ऊपर पृ० ३२१, टि० १।

<sup>(</sup>३) मुंहयाते नैयासी की स्थात के पीछे से बढ़ाये हुए झंश में गजसिंह की गहीनशीनी का समय वि॰ सं० १८०३ आश्विन वदि १३ (ई० स॰ १७४६ ता० २ सितम्बर) दिया है (जि० २, ५० २०१), जो ठीक प्रतीत नहीं होता।

बीदावतों, रावतोतों, वणीरोतों, माटियों, रूपावतों, कर्मसोतों भादि की सेनाएं एकत्र होकर शत्रुपत्त का सामना करने के लिए रामसर कुएं पर जाकर डटीं, परन्तु कई मास तक एक दूसरे के सम्मुख पड़े रहने पर भी केवल मुटभेड़ होने के अतिरिक्त कोई बड़ा युद्ध न हुआ। तब जोधपुर के सरवारों ने कहलाया कि यदि भूमि के दो भाग कर दिये जावें तो हम वापस लौट जावें, परन्त गजसिंह ने यही उत्तर दिया कि हम इस तरह सुई की नोक के बराबर भूमि भी न देंगे और कल प्रातः तलवार से हमारी शान्ति की शर्तें तय होंगी। दूसरे दिन अपनी सेना को तीन आगों में विभक्त कर गजसिंह शत्रुद्धों के सामने जा पहुंचा। बीदावतों, रावतोतों श्रीर बीका राठोड़ों की बीच की अभी में महाराजा स्वयं हाथी पर विद्यमान था। दाहिनी श्रनी में भाटी, रूपावत श्रीर मंडलावत थे तथा बांई श्रनी में तारासिंह, चुरू का ठाकर धीरअसिंह और मेहता बक्तावरसिंह आदि थे। हरावल में कुशल-सिंह ( भूकरका ), मेहता रघुनाथसिंह तथा दौलतसिंह (वाय) थे और चंदावल में प्रेमसिंह बाघसिंहीत बीका, महाराजा के श्रंगरक्षकों सहित था। सुजानदेसर कुएं के पास शृष्ट्रपत्त में से कुछ ने एक वर्ज बना ली थी, परन्त बीकानेर की दाहिनी अपनी ने इक्ला कर उन्हें वहां से भगा दिया और वहां अधिकार कर लिया। इसपर जोधपुर की सेना में से भंडारी रतनचन्द अपनी सारी फ़ौज के साथ चढ़ गया। गजसिंह उस समय घोड़े पर सवार होकर लड़ रहा था; उस घोड़े के एक गोली लग जाने से वह मर गया, तब वह दूसरे घोड़े पर बैठकर लड़ने लगा। अमरासिंह उस समय तक यही समभ रहा था कि गर्जासंह हाथी पर चढ़कर सब रहा है, अतएव उसने उधर ही आक्रमण किया। तारासिंह ने उधर घूमकर अमरसिंह पर वार किया। इसी बीच गर्जासेंह का दूसरा घोड़ा भी मर गया, जिससे वह फिर हाथी पर ही आहत हो गया। इतनी देर की लड़ाई में भंडारी (रतनचन्द), भीम-सिंह तथा अमरसिंह इतने धायल हो गये कि उनके लिए अधिक लड़ना असम्भव हो गया। फिर महाराजा गजसिंह के हाथ से मंडारी रतनचन्द की शांस में तीर लगते हैं। शत्रु, बची हुई सेना के साथ रणद्वेत्र छोड़कर भाग

गये', परन्तु बीकानेर के जैतपुर के ठाकुर स्वरूप सिंह नेश्रागे बढ़ कर बरछी के पक बार से भंडारी का काम तमाम कर दिया। इस युद्ध में जोधपुर की बड़ी हानि हुई। बीकानेर के भी कितने ही सरदार काम आये। जब इस पराजय का समाचार अभयसिंह के पास पहुंचा तो उसे बड़ा खेद हुआ और उसने एक दूसरी सेना भंडारी मनरूप की अध्यक्षता में भेजी, जो बीडवाबो तक आई, परन्तु इसी समय बीकानेर से सेना आ जाने के कारण वह वहां से लीट गई। यह घटना वि० सं० १८०४ (ई० स० १७४७) में हुई ।

(१) यह घटना वि॰ सं॰ १८०४ के आवण मास में हुई, जैसा कि बीकानेर के भोडासर नामक जैनमन्दिर के पास से भिक्ते हुए नीचे लिखे स्मारक लेख से पाया जाता है—

> स्वस्ति श्रीमत्शुभसंवत्सरे संवत् १८ ०४ वर्षे शाके १६६६ प्रवर्त्तमाने महामांगल्यप्रदमासोत्तममासे श्रावणमासे कृष्णपन्ने तिथौ तृतीयायां ३ सोमवासरे श्री-बीकानेयर मध्ये महाराजा-धिराजमहाराजाश्रीगज-[सिं] घ जीविजयगज्ये काश्यप-गोत्रे राठोड्कांचलवंशे वणीरो-त राजशीश्रजवसंघजीतत्पु-श्रमोहकमसंघजीतस्यात्मज [स] बाईसंघजी जांघपुर री फो-ज मागी ताहीरा काम श्राया

( मूक केल से )।

<sup>(</sup>१) इयालदास की क्यात जि॰ २, पत्र ६१-७५ । पाउलेट, गैज़ेटियर **जॉव्** वि कीकालेर क्टेंट, पु॰ २२-६।

उन्हीं दिनों कतिपय बीदावतों का उत्पात बहुत ज्यादा बढ़ गया था इसिलिए महाराजा गजिसह ने छापर में निवास करते समय मुहब्धतिहिंह जिप्दानी की मरवाना विहारीहासीत बीदावत (भागचन्दीत), देवीसिंह हिन्दूसिंहोत बीदावत तथा संग्रामसिंह दुर्जनिस्हित बीदावत को अपने पास वुलवाकर मरवा डाला, जिससे देश में शानित हुई ।

इसी बीच अभयसिंह और बक्रतसिंह में चैमनस्य बढ़ गया, जिससे बक्रतसिंह ने पड़िहार शिवदान आदि को बीकानेर भेजकर बक्रतायरसिंह की मारफ़त गजसिंह से मेल कर लिया। अनन्तर गजसिंह का बख़्तसिंह की सहाबता की जाना में बादशाह मुहम्मदशाह की सेवा में गया और

जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ २, पृ॰ १४८-१) से भी पाया जाता है कि जोराबर्सिंह के जि:सन्तान मरने पर उसके भाई अन्दिलिंह के छोटे पुत्र राजसिंह को बीकानेर की गद्दी मिली। इस रह जोधपुर की सेना ने बीकानेर पर चढ़ाई की, जिसमें राजसिंह का बढ़ा भाई अमरिसिंह भी साथ था। इस जड़ाई का परिणाम तो उक्र ख्यात में नहीं दिया है, परन्तु आगे चलकर भंडारी मनल्प को चांपावत देवीसिंह (पोहकरण), कदावत कल्याणसिंह (नीवाज), भेइतिया शेरसिंह (रीयां) आदि सहित किर बीकानेर पर भेजना जिला है, जिससे यह निश्चित है कि पहले भेजी हुई सेना की पराजय हुई होती। जोधपुर राज्य की ख्यात में भंडारी मनस्प की सेना में भी अमरिसिंह का होना जिला है। उसी ख्यात से पाया जाता है कि उन्हीं दिनों मस्हाराव होरकर ने जयपुर पर चढ़ाई कर अभयसिंह से सैनिक सहायता मंगवाई, जिसपर सनस्प उधर भेज दिया गया।

- (१) दयाबदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ७१ । पाउचेट; गैज़ेटियर कॉब् दि बीकानेर स्टेट: पृ॰ ४६।
- (२) दयालदास की क्यात में शहमदशाह नाम दिया है, जो ठीक नहीं है। कोधपुर राज्य की क्यात में भी बफ़्तसिंह का मुहम्मदशाह के समय दिल्ली जाना तथा बहां से शहमदशाह के समय में की2ना किला है (जि॰ २, प्र॰ १६०)। वीरिवनीद; (आग २, प्र० ४०४) में भी शहमदशाह ही दिया है। क्यातों में 'म' के स्थान पर 'क' हो जाना श्रासम्मद नहीं है।

पठानों के साथ के युद्ध में भाग लेने के पश्चात् वहां से एक बड़ी सेना सहायतार्थ प्राप्तकर सांभर में आकर ठहरा, जहां उसने गजसिंह को भी बुलाया। श्रभयसिंह को इसकी खबर मिलने पर उसने मल्हारराव होल्कर को श्रपनी सहायता के लिए बुलाया। गजसिंह के आ जाने से बक्तसिंह की सेनिक शक्ति बहुत बढ़ गई। इस सम्बन्ध में उसने गजसिंह से कहा भी धा कि आएके मिल जाने से हम एक और एक दो नहीं वरन् ग्यारह हो गये हैं।

अभयसिंह ने मरहटों की सहायता के बल पर भाई पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया, परन्तु इसी समय जयपुर के राजा ईश्वरीसिंह के भेजे हुए एक मनुष्य के आ जाने से बक्तसिंह और मल्हारराव होल्कर की बातचीत हो गई और उस( मल्हारराव )ने दोनों भाइयों में मेल करा दिया, पर इससे आन्तरिक मनोम.लिन्य दूर न हुआ। ।

तदनन्तर गजसिंह स्वरेश को ली उता हुआ डी डवाणे पहुंचा जहां मेहता भीमसिंह-द्वारा उसे अपने पिता (आनन्दसिंह) के रिग्री में रोगशय्या

मीममपुर पर गजसिंह का व्यथिकार होना पर पड़े रहने का समाचार मिला, परन्तु बीकानेर पढुंचने पर भी वह उधर नहीं गया, क्योंकि बीकम-पुर के भाटियों का उपद्रव उन दिनों बहुत बढ़

जोवपुर राज्य की ख्यात (ति० २, ए० १६०) में भी जिला है कि भाई की इच्छा के विरुद्ध बढ़तासंह दिश्ची जाकर बादशाह की तरक से पढ़ानों से जबा तथा काहमदशाह के सिंहासनारूढ़ होने पर क्रीज ख़र्च तथा सांभर, ढीडवाखा, नारनोल भीर गुजरात का सूचा प्राप्तकर देश को जीटा । इसपर अभयसिंह मरहारशव को सहायतार्थ श्वजवाकर सांभर में, जहां बढ़तसिंह के होने का समाचार निजा था, गया। अभयसिंह का हरादा जालोर खुड़ा जेने का था, परन्तु बाद में दोनों भाइयों के मिल जाने पर अभयसिंह अजमेर चजा गया और बढ़तसिंह नागोर, परन्तु उसने जालोर नहीं छोड़ा। उक्त क्यात में बढ़तसिंह के सहाय हों में गजसिंह का होना नहीं जिला है, परन्तु अधिक संभव तो यही है कि वह उस (बढ़तसिंह) की सहायतार्थ गया हो, क्योंकि इससे पहुंचे भी कई बार बीढ़ानेर से उसे सहायता मिल चुकी थी।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यातः जि॰ २, पत्र ७१-२। वीरिश्वोदः भाग २, पु० ४०४। पाउजेटः गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेटः पु० ४६-७।

रहा था, जिसे रोकना बहुत आवश्यक था। कोलायत पहुंचकर उसने मेहता भीमिसेंह को फ्रीज देकर इस कार्य पर मेजा, जिसने मांडाल में डेरा किया। अनस्तर भाटी हुंभकर्ण की मारफ्रत इस इज़ार कार्य पेशकशी के टहराकर बीकमपुर के प्रधान ने रजिसेंह से संधि कर ली, जिसपर गजिसेंह बीकानेर लीट गया। इसी बीच वि० सं० १००५ फाल्गुन सृदि १३ (ई० स० १७४६ ता० १६ फ़रवरी) को आनन्दसिंह के स्वर्गवास होने का समाचार उसके पास पहुंचा, जिसे सुनकर उसे बहुत दुःक हुआ। द्वादशाह करने के उत्तरास्त वह रिणया गया। बीकमपुर के पेशकशी के रुपये न दिये जाने के कारण कुंभकर्ण ने महाराजा से बीकमपुर पर अधिकार करने की आहा प्राप्त की। सुझ ही समय के बाद वहां के राव स्वक्त सिंह को मारकर उसने वहां अधिकार कर लिया और इसकी सूचना गजिसेंह को मारकर उसने वहां अधिकार कर लिया और इसकी सूचना गजिसेंह को दी। तब गजिसेंह ने एक सोने की मूठ की तलवार तथा सिरोपाव वेकर मेहता भीवसिंह और पिर्हार धीरजिसेंह को वहां भेजां।

गजसिंह जब गारवदेसर में था, उस समय वाय के दौलतसिंह आदि के प्रयत से महाजन का विद्रोही ठाकुर भीनसिंह उसकी सेवा में उपस्थित

भीमसिंह का श्राकर स्त्रमा-प्राणी होना हो गया। गजसिंह ने उसका अपराध द्वामा कर उसकी जागीर उसे सींप दी। भीपसिंह ने अभय-सिंह से भिला हुआ 'गोकुलगज' नाम का हाथी इस

अवसर पर महाराजा को भेंट किया<sup>3</sup>।

जिन दिनों गजसिंह कुछ ठाकुरों के भागड़े निवटाने में व्यस्त था, उसके पास भीकामपुर से समाचार आया कि जैसलमेर के रावल ने चढ़ाई

<sup>(</sup>१) 'बीरविनोद' में भी शानन्त्रसिंह की मृत्यु का यही समय दिया है (भाग २, ४०४)।

<sup>(</sup>२) दयासदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ७२ । पाउसेट; गैज़ेटियर कॉं वृद्धि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ४७ ।

<sup>(</sup>३) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ७२ । याउलेट, गैज़ेटियर कॉन् दि नौकानेर स्टेट, पु॰ २७ ।

नीकमपुर पर रावल ऋखैसिंह का ऋधिकार होना कर दी है, अतएव आप शीव्र सहायता की आवें। इस गर वह स्वयं सहायता के लिए चला, परम्तु मार्ग में आवणादि वि० सं० १८०४ (चैत्रादि १८०६)

आषाढ सुदि १४ (ई० स० १७३६ ता० १६ जून) सोमवार को अजमेर में अभयसिंह का देहांत होने की खबर मिलते ही वह किर बीकानेर लौट गया। आवण सुदि १० को रामसिंह के जोधपुर की गही पर बैठने पर जब बक्तसिंह ने उसके पास टीका भेजा तो उसने उसे यह कहकर लौटा दिया कि पहले जालोर छोड़ो तो वह स्वीकार किया जायगा। बफ़्तसिंह के इस बात को अस्वीकार करने पर उसने मेड़ितयों की सहायता से उस (बक़्तसिंह) पर चढ़ाई कर दी । तब बक़्तसिंह ने आदमी भेजकर बीकानेर से सहायता मंगवाई। इसपर गजसिंह १८००० सेना लेकर उसकी सहायता के लिए गया। एक साथ दो स्थानों पर लड़ना कठिन कार्य था अतएव उसने बीकमपुर में रक्षी हुई सेना भी अपने पास बुला ली। ऐसा अच्छा अवसर देख जैसलमेर के रावल अखेराज ने बीकमपुर पर चढ़ाई कर कुंभकर्ण को छल से मार वहां अधिकार कर लिया। तब से वीकमपुर पर चढ़ाई कर कुंभकर्ण को छल से मार वहां अधिकार कर लिया। तब से वीकमपुर जैसलमेर राज्य में हैं ।

किर गांव सरणवास में जाकर महाराजा गर्जासेंह बक्रतसिंह से मिला । अनन्तर बक्रतसागर होते हुए हीलोड़ी गांव में दोनों के छेरे हुए, भग्निसिंह की महायता की जहां रूण में महाराजा रामसिंह के होने का जाना समाचार स्नाने पर बक्र्तिसिंह ने बहां पहुंच-

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी अभयसिंह की मृत्यु का यही समय दिया है (जि॰ २, प्र॰ १६१)।

<sup>(</sup>२) जोधपुर राज्य की स्थात; जि॰ २, पृ॰ १६३। द्याजदास की ख्यात में वि॰ सं॰ १८०४ श्रावण वदि १२ दिया है, जो ठीक नहीं है।

<sup>(</sup>३) जोधपुर राज्य की ख्यात में भी ऐसा ही उक्केख है (जि०२, पृ० १६३-४)।

<sup>(</sup>४) द्वालदास की ख्वात; जि॰ २, पत्र ७२। पाउलेट; गैज़ेटियर चाँव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ २७ (जालोर के स्थान पर नागोर दिया है, जो टीक नंहीं है)।

कर भंडारी मनरूप को दगा से मार डाला. परन्त कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। जब बश्र्तासिंह तथा गजिसिंह मोड़ी में पहुंचे तो उन्हें पता लगा कि अमर्रातंह तथा भादा के लालसिंह ने सवाई आदि गांवों को लटा और भगड़ा किया है। इसपर तारासिंह सेना सहित उनपर चढ़ा।रिशी पहुंचने पर उसने बड़ी वीरतापूर्वक विद्वोहियों का सामना किया, परन्तु अंत में अपने कितने ही साधियों सहित वह मारा गया. जिससे रिग्री में अमरसिंह का अधिकार हो गया। इतना होने पर भी गजसिंह ने बल्तसिंह का साध न छोडा, पर अपने कई सरदारों को सेना देकर उधर भेज दिया। पीछे से ऊंट सवारों के साथ मेहता मनरूप को भी बब्दासिंह ने उनकी सहा-यतार्थ रवाना कर दिया। रामसिंह की सेना में जयपूर के महाराजा ईख़री-सिंह का भेजा हुआ राजावत दलेलसिंह निर्भयसिंहीत ४००० सवारों के साथ था, उसने बख़्तावरसिंह से बात कर बब्द्रतिसंह के जालोर छोड़ देने एवं बदले में तीन लाख रुपये तथा श्रजमेर लेने की शर्त पर दोनों में सन्धि करा दी'। रुपया चुकाने की अवधि छ: मास निश्चित हुई। अनन्तर राम-सिंह वहां से लौट गया तथा गजसिंह भी दलेलसिंह से बातचीत कर श्रीकानेर खला गया<sup>र</sup> ।

रिणी पर तब तक श्रमरसिंह का ही श्रधिकार था। बीकानेर लौटने पर गर्जासिंह ने रिणी की श्रोर प्रस्थान किया, जिसकी खबर लगते ही श्रमरसिंह डरकर रिणी

<sup>(</sup>१) इसके विपरीत जोधपुर-राज्य की ख्यात में लिखा है कि ईश्वरीसिंह के पास से राजावत दलेलसिंह उसकी पुत्री के विवाह के नाश्यिल लेकर रामसिंह के पास आया हुआ था। उसका इस सन्धि में कोई हाथ नहीं रहा। थोड़ी लड़ाई के बाद बढ़तिसिंह ने जालोर देने की शर्त कर संधि कर ली थी, परन्तु उसने जालोर से अपना अधिकार लड़ाई बंद होने पर भी नहीं हटाया (जि॰ २, पृ॰ १६६)। उक्क ख्यात से इस लड़ाई में गजसिंह का बढ़तिसिंह के पत्र में होना नहीं पाया जाता, परन्तु उसका बढ़तिसिंह के शामिल होना अविश्वसनीय कल्पना नहीं है।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, प्र॰ ७२-३ । पाउलेट; गैज़ेटियर कॉब् हि पीकानेर स्टेट; पु॰ ४७-८।

छोड़कर फतहपुर होता हुआ जोधपुर भाग गया ।

जिन दिनों गर्जासेंड रिशी इलाके के गांव जोडी में ठहरा हुआ था. उसके पास बस्तिसह ने कहलाया कि मैं बादशाह के वध्शी (सलाबतलां) को सहायतार्थ लाने जा रहा हूं, श्राप भी शीव्र बख्तसिंह की सहायतार्थ जाना श्राजावें। उधर जोधपुर के शासक रामसिंह के कुछ जिही होने के कारण श्रीर उसके श्रपमानपूर्ण व्यवहारों से तंग झाकर कितने ही प्रमुख सरदार नागोर में बख़्तसिंह से जा मिले। बादशाही सेना के पहुंचने के बाद ही गजसिंह भी श्रपने राज्य का समुचित प्रवन्ध कर सेना सहित बब्दासिंह से मिल गया। इस विशाल सैन्य का श्रागमन सन रामसिंह ने जयपुर से महाराजा ईश्वरीसिंह के पास से सहायता मंगवाई। गांव सुरियावास में विपत्ती दलों में तोपों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों स्रोर के बहुसंख्यक लोग मारे गये। स्ननन्तर पीपाड़ में भी बड़ा युद्ध तुम्रा, जिसमें अमरसिंह (पीसांगण्) श्रादि रामसिंह के कई सहायक सरदार मारे गये, परन्तु कुछ निर्णय न हुआ। युद्ध से होतेवाली भीषण हानि देखकर ईश्वरीसिंह मुसलमान सेनाधिपति से मिल गया श्रीर वे दोनों युद्धत्तेत्र छोड्कर अपने अपने स्थानों को चले गये। प्रधान सहायकों के चले जाने पर युद्ध का जारी रखना हानिप्रद ही सिद्ध होता श्रतएव गजसिंह, बस्तसिंह तथा रामसिंह भी अपने अपने स्थानों को लौट गये ।

वि० सं० १८०७ (ई० स० १७४०) में ईश्वरीसिंह ज़हर खाकर मर गया और जयपुर की गद्दी पर उसका आई माधोसिंह बैठा। ईश्वरीसिंह दूसरी बार बब्दानिंह की के मरने से रामसिंह का एक प्रधान सहायक जाता सहावता करना रहा। तब मारवाड़ के प्रमुख सरदारों ने, जो पहले

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७४। पाउलेट; गैज़ेटियर श्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४८।

<sup>(</sup>२) त्याखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७४ । पाउछेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकामेर स्टेट; पृ॰ १८ । जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस घटना का उन्नेख है (कि॰ २, प्र॰ १७१)। उक्न ख्यात में भी नवाब का नाम सखावताख़ां दिया है।

से ही रामसिंह के विरुद्ध थे, बब्र्तासिंह से आकर नियेदन किया कि रामसिंह इस समय केवल थोड़े से साथियों सिंहत मेड़ते में हैं, अतएव चढ़ाई करने का उपयुक्त अवसर है। बब्र्तासिंह के मन में भी यह बात जम गई। बीकानेर से गजसिंह को इससे पूर्व ही उसने अपने पास बुला लिया था। दोनों की समिमलित सेना ने खेडली होते हुए दूदासर तालाब पर पहुंचकर वि० सं० १८०७ मार्गशीर्ष वदि ६ (ई० स० १७४० ता० ११ नवम्बर) को मेड़तियों को हराकर रामसिंह का डेरा इत्यादि लुट लिया। वहां से गजसिंह तथा बब्र्तासिंह ने बीलाड़े जाकर एक लाख रुपये पेशकशी के वस्तुल किये। पीछे जब वे सोजत में थे, तब रामसिंह ने सैन्य एक अकर उनपर फिर आक्रमण किया, परन्तु उसे पराजित हो कर भागना पड़ा। विजयी सेना ने उसके खेमे लूटकर उनमें आग लगा दी। इस अवसर पर ज़ालिमसिंह किशोरसिंहोत मेड़तिया ने उनको रोकने का प्रयक्त किया, पर विपत्ती सेना के अधिक होने से उसे अपने प्राण् गंवाने पड़े। अनन्तर युद्ध करने में कोई लाभ न देख सन्धि कर रामसिंह जोध-पुर चला गया और गजसिंह तथा वब्र्तासिंह नागोर लौट गये'।

उनके उधर प्रस्थान करते ही रामसिंह पुनः मेड्ते जा रहा, जिसकी स्वबर लगते ही गजसिंह तथा वस्तसिंह ने वि० सं० १८०८ श्राबाह सुदि ह

मस्तसिंह को जोधपुर काराज्य दिलाना (ई० स० १७४१ ता० २१ जून) को सीधे जोधपुर जाकर वहां चार प्रहर तक खूब लूट मचाई। गढ़ के भीतर भाटी सुजानसिंह तथा पोकरण के ठाकर

देदीसिंह के श्वसुर थे, जो उनकी सेवा में उपस्थित हो गये और गढ़ उनके सुपुर्द कर दिया। तब किले में प्रवेश कर गजसिंह ने बक्तसिंह को गदी पर बैठाया और इसकी बधाई दी। बक्तसिंह ने इसके उत्तर में निवेदन किया कि यह आपकी समयोचित सहायता के बल पर ही संभव हो

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७४-२ । पाउलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ४८-६ । जोधपुर राज्य की ख्यात में भी इस घटना का प्राय: ऐसा ही वर्मन है (जि॰ २, पृ० १७३-८) ।

### सका है। श्रमन्तर वहां से बिदा हो गजसिंह बीकानेर लौट गया'।

इसी समय जैसलमेर से रावल ऋखैराज के पास से उसके विवाह का सन्देश आया। गजसिंह ने इस खुशी के अवसर पर बक्र्तसिंह को भी

गजमिंह का जैसलमेर में विवाह निमन्त्रित किया। युद्ध होने की आशंका से यह स्वयं तो न गया, परन्तु अपने पुत्र विजयसिंह को उसने भेज दिया, जो मार्ग में गांव श्रोद्धांशी में बरात

के शामिल हो गया। थि० सं० १८०८ माघ सुदि ४ (ई० स० १७४२ ता० १० जनवरी) को गर्जासंह ने जैसलमेर पहुंचकर रावल असेराज की पुत्री चंद्रकुंवरी से विवाह किया। इस अवसर पर उसके साथ के बहुतसे सरदारों की शादियां भी वहां हुई ?।

बीकानेर लौटने पर गजिसिंह ने मेहताओं को पद्च्युत कर उनके स्थान पर मूंथड़ों को नियुक्त किया। अनन्तर वि० सं० १८०६ (ई० स० १७४२) में उसने मूंथड़ा अमरिसंह को शेखावतों के गांव शिवदड़ा पर भेजा, क्योंकि वहां उपद्रव बढ़ रहा था। वहां बक्ष्तिसिंह की आक्रा से दौलतपुर (शेखावाटी) का नवाब भी आकर शामिल हो गया। इस सम्मिलित सैन्य ने गांव को लूटकर गढ़ी को गिरा दिया और उपद्रवियों को पकड़कर वहां शान्ति

<sup>(</sup>१) दयाखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७४ । पाडलेट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ४६ । वीरिवनोद; भाग २, प्र॰ ४०४ । जोधपुर राज्य की ख्यात में वि॰ सं॰ १००० आवण विदे २ (ई॰ स॰ १७४१ ता॰ २६ जून) को जोधपुर पर बद्धतींसह का अधिकार होना जिखा है। इस अवसर पर उसने अभयींसह-द्वारा छीनी हुई बीकानेर की खरबूजी की पट्टी पीछी गर्जासह को दे दी (जि॰ २, प्र॰ १००)।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७४-६। वीरविनोद; भाग २, प्र० ४०४। पाउलेट: गैज़ेटियर भींवृ दि बीकानेर स्टेट: पृ० ४१-६०।

इस विवाह का उन्नेख जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ २, पृ॰ १८१) में भी है। छक्ष्मीचन्द्र जिखित 'जैसलमेर की तवारीख़' में भी चन्द्रकुंवरी का विवाह महा-राजा गजसिंह के साथ होना जिखा है (पृ॰ ६७)।

#### स्थापित की ।

कुछ दिनों बाद गर्जासिंह का डेरा रिग्री में हुआ, जहां रहते समय बक्तसिंह के पास से समाचार आया कि रामसिंह दक्किनियों की फ़्रीज

बुद्धतसिंह की सहायता की जाना लेकर अजमेर तक आ गया है, अतएव आप सहा-यतार्थ आइये। इसपर गजसिंह ने नागोर की ओर प्रस्थान किया। बस्तिसिंह पहले ही अजमेर की ओर

रवाना हो खुका था। लाइपुरा में दोनों पकत्र हो गये। वहां से चलकर दोनों पुष्कर में ठहरे। उनका धागमन सुनते ही रामसिंह और मरहटे बिना लड़े वापस चले गये। तब गर्जासिंह बिदा ले बीकानेर लौट गया ।

हिसार का परगना बहुत दूर होने के कारण, बादशाह (अहमद-शाह) वहां का सुचारु प्रथन्ध नहीं कर सकता था और वहां के लोग

बादशाह की तरफ से गजसिंह की हिसार का परगना मिलना सदा उपद्रव किया करते थे, श्रतएव वह परगना गर्जासेंह के नाम कर दिया गया। उसने मेहता बक्र्तावरसिंह को ससैन्य भेज वि० सं०१८०६ ज्येष्ठ वदि २ (ई० स० १७४२ ता० १६ मई) को

बहां अपना अधिकार स्थापित किया<sup>3</sup>।

वि० सं० १८०६ भाद्रपद विदिश्व (ई० स०१७४२ ता० २६ अगस्त)
को अजमेर इलाक्ते के सोनौली गांव में बस्तसिंह
का स्वर्गवास हो गया और उसका पुत्र विजयसिंह

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७६। पाडलेट; गैज़ेटियर भॉव् वि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ६०।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि०२, पत्र ७६ । वीरिवनोद; भाग २, प्र० ४०४। पाउलेट; गैज़ेटियर ब्रॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र०६०। रामसिंह का मरहटों से भाई-चारा स्थापित करने एवं धनमेर धाने का उन्नेख जोधपुर राज्य की ख्यात में भी। है (जि०२, प्र०१८३४)।

<sup>(</sup>३) दयाखदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७७ । पाउकेट, गैझेटियर ऑब् दि गौकामरे स्टेट, पु॰ ६१ ।

# क्षोधपुर की गद्दी पर बैठा'।

उन्हीं दिनों बादशाह श्रहमदशाह के पास से श्राझापत्र श्राया कि बज़ीर मन्सूरश्रलीखां (? सफ़दरजंग) विद्रोही हो गया है, इसलिए शीव

बादशाह की तरफ से गजसिंह की मनसब मिलना सेना लेकर आओ। इसपर गजसिंह ने बादशाह की सेवा में सेना भेजी, जो हिसार में मेहता यफ़्तावरसिंह के शामिल होकर दिल्ली पहुंची<sup>र</sup>। बक्र्तावरसिंह ने बादशाह की सेवा में उपस्थित हो महाराजा की

झोर से मोहरें आदि भेंट कीं। समय पर सहायता लेकर पहुंच जाने से बादशाद बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गर्जासंद का मनसब सात हज़ारी करके सिरोपाव के साथ 'श्री राजराजेखर महाराजाधिराज महाराजाशिरोमणि श्री गर्जासंद' का खिताब प्रदान किया, जो बाद में उसके नाम की मुद्रा

श्रीलच्मीनारायण्जी-मक्त राजराजेश्वर म-हाराजाधिराज महारा-जशिरोमिण महारा-जशी गजिसहानां मु-द्रेयं विजयते ॥ १॥

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७६ । वीरविनोद; आग २, ५० १०१ । जोधपुर राज्य की ख्यात; जि॰ २, ५० १८६ । पाउलेट; गैज़ेटियर चॉव् दि श्रीकानेर स्टेट; पू॰ ६१।

<sup>(</sup>२) सर यदुनाथ सरकार ने इस श्रावसर पर बीव्हानेर ( महाराजा गजसिंह ) से ७५०० सेना श्राना शिखा है ( फॉल श्रॉव वि मुग्ल एग्पायर; जि॰ १, पृ० ४६२ का टिप्पण )।

<sup>(</sup>३) वि० सं० १८२६ वैशाख विदे २ (ई० स० १७६६ ता० २३ भ्राप्रेष्ठ ) के नीहर करने से महाराजा गजसिंह भीर महाराजकुमार राजसिंह के लिखे हुए जोधपुर के भोम्पा रामदत्त के नाम के परवाने के उत्पर छः पंक्रियों की नीचे जिस्ती हुई मुद्रा सागी है—

श्रीर शिलालेखों में लिखा जाने लगा । इस श्रवसर पर उसे माही मरातिष का श्रेष्ठ सम्मान भी प्राप्त हुश्रा श्रीर उसके कुंबर राजिसह को चार हज़ारी मनसब तथा मेहता बण्तावरिसेंह को राव का खिताब दिया गया । कितने ही दूसरे सरदारों श्रादि को भी सिरोपाव मिलें, जिनमें से प्रमुख के नाम नीचे लिखे श्रनुसार हैं—

| १—भोपतसिंह          | ठिकाना | वाय     |
|---------------------|--------|---------|
| २—जोरावरसिंह        | 77     | कुंभाणा |
| ३—पेमसिंह           | "      | नीमा    |
| <b>४</b> —सरदारसिंह | 77     | पारवा   |
| ⊁—सु <b>स</b> रूप   | "      | परावा   |
| ६—ज़ालिमसिंह        | 71     | बीदासर  |
| ७-दीपसिंह           | ,,     | कणवारी  |

(१) ऋथारिमन् शुभसंवत्सरे श्रीविक्रमादित्यराज्यात् संवत् १८३६ वर्षे शके १७०१ प्रवर्त्तमाने मासोत्तमे माधमासे शुक्लपचे तिथी द्वादश्यां श्रीराजराजेश्वरमहाराजाधिराज-महाराजिशिरोमिश्यमहाराजश्री १०८ श्रीगजिसहेदेवैः चूंडासागरस्य जीर्शो-द्वारः कृतः

( चूंडासागर के लेख की छाप से )।

- (२) बादशाह श्रहमदशाह के सन् जुलूस ६ ता० २ शब्दाल (हि० स० ११६६ = वि० सं० १=१० आवण सुदि १ = ई० स० १७१३ ता० ३ श्रगस्त ) के फ्रस्मान में भी गजसिंह को सात हज़ार ज़ात श्रौर पांच हज़ार सवार का मनसब मिलना लिखा है।
- ( १ ) उपर्युक्त टिप्पया २ की तारीख़ के एक दूसरे फ़रमान में गजसिंह के पुत्र राजसिंह को चार हज़ार ज़ात और दो हज़ार सवार का मनसब मिलना जिला है।
- (४) उपर्युक्त टिप्पया २ में आई हुई तारीख़ के एक दूसरे फ्ररमान में बख़्ता-वरसिंह को चार हज़ार ज़ात और एक हज़ार सवार का मनसब तथा 'राव' का ख़िताब मिलना लिखा है।
- (१) द्यालदास की ख्यात; जि०२, पन्न ७७। वीरविनोद; भाग २, पृ० ४०४। पाडलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि वीकानेर स्टेट; पृ० ६१।

| •                    |               |          |
|----------------------|---------------|----------|
| द─धीरतसिं <b>ह</b>   | <b>डिकाना</b> | सांडवा   |
| ६—देवीसिंह           | "             | हरासर    |
| १० — विजयसिंहः       | 57            | चाहर्वास |
| ११—धीरतसिंह          | ,,            | चूरू     |
| १२—शेखावत चांदसिंह   |               |          |
| १३—पुरोहित रणञ्जोड़द | ास            |          |

जिन दिनों महाराजा हिसार में था बीकानेर श्रीर जो अपुर की मिला-कर ४०००० फ़ीज उसके साथ थीं। दिल्ली में मनसूरश्रलीखां (? सफ़दरजंग)

का विद्रोह भी समाप्त हो चुका था। इसी समय विजयसिंह की सहायनार्थ जान। गजिसिंह से विजयसिंह ने यह कहलाया कि दिक्खिनियों की सहायता से रामसिंह राज्य पर आक्र-

मण करनेवाला है, आप शीघ्र सहायता को आवं। इसपर उस( गजसिंह )ने खींवसर के ठाकर जोरावरसिंह उदयसिंहोत आदि कई सरदारों को ४००० सेना के साथ उधर रवाना किया। अनन्तर हिसार का प्रबन्ध मेहता रधनाध एवं द्वारकाणी (महाजन) के हाथों में देकर वह स्वयं रिणी गया। वहां जैसलमेरी राग्री से कंवर सवलसिंह का जन्म हुआ, जिसका उत्सव मनाने के बाद मेहता भीमसिंह तथा प्रोहित को भी ससैन्य पीछे छाने का आदेश कर वह नागोर पहुंचा। पीछे चली हुई भीमसिंह की सेना के भी शामिल हो जाने पर वह खजवाणा होता हुआ मेड्ता पहुंचा । इसी बीच मरहरों की सेना के बज की श्रोर चले जाने का समाचार मिला। तब गजसिंह ने श्रपनी अनुपश्चिति में हिसार के परगने में उपद्रव होने की श्राशंका देख उधर जाने की अनुमति मांगी, परन्तु जोधपुर का उपद्रव शांत हो जाने तक विजयसिंह ने उससे वहीं रहने का आग्रह किया और कहा कि इधर से निवस होने पर हिसार पर फिर अधिकार कर लेंगे। इसपर गजिसिह वहीं ठहर गया श्रौर हिसार से थाना उठा लिया गया । श्रनन्तर उसने पुनियांग का प्रबन्ध कर सादाऊ में अपना थाना स्थापित किया तथा सिवरांण से पेशकशी वस्तूल की और मंडोली के विद्रोही जाटों को मारकर

उस प्रदेश में सुप्रबन्ध का आविर्माव किया'।

इसके थोड़े दिनों बाद ही जयश्रापा सिन्धिया ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। गजसिंह ने इस अवसर पर स्वदेश से और सेना बुल-वाई। श्रव सब मिलाकर उसकी सेना ४०००० हो गई: इसके श्रतिरिक्त ७०००० फ्रीज विजयसिंह की थी तथा ४००० सेना के साथ किशनगढ का राजा बहादुरसिंह भी सहायतार्थ श्राया हुश्रा था। रामसिंह के पास इसके दुने से भी अधिक सेना थी और उसका डेरा गंगारडा में था। उस-(रामसिंह)पर गजसिंह, विजयसिंह तथा बहादुरसिंह ने तीन बार चढाईकर तोपों के गोलों की वर्षा की, जिससे शत्र इटकर सात कोस दर गांव चौरासण में चले गये। अपने सरदारों के परामर्शानुसार वि० सं० १८११ श्चाध्यिन सदि १३ (ई० स० १७४४ ता० २६ सितम्बर) को फिर विजय-सिंह ने श्रपने सहायकों सहित शत्रुओं पर पहले से प्रवल आक्रमण किया। सदा की भांति ही इस बार भी राठोड़ों ने ऋदुभुत धीरता का परिचय दिया, परन्त शञ्च-सेना अधिक होने से उन्हें हारकर पीछा मंड्ते सीटना पड़ारे। इस आक्रमण में विजयसिंह के सरदारों के श्रतिरिक्त, गर्जसिंह की तरफ्र के बीदावत इन्द्रभाग मोहकमसिंहोत (गांव ककू का), बीका कीरतसिंह ( किशनसिंहोत ), नींबावत श्रकेंसिंह नारायणुदासोत, फ़तहपूर का नवाब एवं कई अन्य सरदार काम आये । बहादुरसिंह तो अपनी सारी सेना के कट जाने से किशनगढ़ लौट गया। सैन्य बहुत कम हो जाने से उस स्थल पर लडाई जारी रखना उचित न समभ गजसिंह तथा विजयसिंह .मार्गीर की स्रोर चले। वहां से विजयसिंह ने गजसिंह को बीकानेर से रसद आदि सामान भेजते रहने के लिए कहकर विदा कर दिया और स्वयं नागीर के गढ़ में जा रहा। तब रामसिंह तथा जयश्रापा सिन्धिया ने

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ७७-८ । पाउछेट; गैज़ेटियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ६१ ।

<sup>(</sup>२) टॉब-कृत 'राजस्थान' में जोधपुर के प्रसंग में इस खड़ाई का विराद विवरण दिया है (जि॰ २, पृ॰ ८७० तथा १०६१-४)।

मोरचाबन्दी कर नागौर को घेर लिया तथा ४०००० फ़्रौज के साथ जयश्रापा के पुत्र जनकू ने जोधपुर पर आक्रमण किया। विजयसिंह ने मरहटों से लड़ने में कोई लाभ न देख महाराणा को लिखकर उदयपुर से चूंडावत जैतसिंह कुबेरसिंहोत (सलंबर) को बुलवाया। जैतसिंह ने जयश्रापा से समभौते के सम्बन्ध में बातचीत की, परन्तु कोई परिणाम न निकला। पेसे समय में महाराजा विजयसिंह की इच्छाजुसार उसके दो राजपूतों ने जयश्रापा को छल से मार डाला। इसपर मरहटी सेना ने कुछ होकर राजपूतों पर हमला कर दिया, जिसमें जैतसिंह अपनी सेना सहित वीरता के साथ लड़ता हुआ निरर्थक मारा गया।

उधर जयपुर का महाराजा माधोसिंह भी इस उद्योग में था कि जोधपुर का राज्य रामसिंह को मिले तो अपने यश में बृद्धि हो, परन्तु इसी घीच विजयसिंह का आदमी आ जाने से उसने उसकी सहायता करने का निश्चय कर बीकानेर से भी सेना मंगवाई, जो बक्तावरसिंह की अध्यज्ञता में डीडवाणे में जयपुर की सेना के शामिल हो गई। मरहटों ने इसकी स्वना पाते ही इस फ़ौज को घरकर इसका आगे बढ़ना रोक दिया। चौदह मास तक जब घरा न उठा, तब अपने सरदारों से ललाह कर विजयसिंह एक रात्रि को एक हज़ार सवारों के साथ गढ़ छोड़कर बीकानेर की और चला गया और ३६ घंटे में देशणोक जा पहुंचा ।

उसके आगमन का समाचार वीकानेर पहुंचने पर गजसिंह ने उसके आदर-सत्कार का समुचित प्रबन्ध किया और मेहता रघुनाथसिंह आदि विजयसिंह का वीकानेर को उसका स्वागत करने के लिए भेजा। अनन्तर पहुंचना तथा वहां से गज- परस्पर मिलकर शत्रुश्चों पर आक्रमण करने से पूर्व सिंह के साथ जयपुर जाना माधोसिंह की सहायता पाना आवश्यक समभ

<sup>(</sup>१) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ७ द्र-६। चीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४०४-६। पाउलेट, गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ६२।

कोधपुर शाज्य की ख्यात (जि॰ २, पृ॰ १८८-१४) में भी इस घटना का कराभग उपर जैसा ही उन्नेस है।

गर्जासंह तथा विजयसिंह जयपुर गयें, जहां क्रमशः करौली के महाराजा गोपालसिंह तथा बुंदी के रावराजा कृष्णासिंह से उनकी भेंट हुई। कुछ ही दिनों बाद माधोसिंह के पुत्र उत्पन्न होने से उत्सव आदि के कारण उनके रहने की अवधि बढती गई और जिस काम के लिए वे आये थे उसके सम्बन्ध में कुछ भी बात न हुई। एक दिन गजिसिंह ने उपयुक्त अवसर देख विजयसिंह की सहायता की चर्चा माधोसिंह के आगे छोड़ी, परन्तु उसने कोई ध्यान न दिया। जब गर्जासंह ने मेहता भीमसिंह आदि को इस सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर मांगने के लिए भेजा तो माधोसिंह की इच्छात्रसार हरिहर वंगाली ने कहा कि यदि विजयसिंह को सहायता दी गई तो जयपूर को मरहटों से लोहा लेना पड़ेगा, जिसमें एक करोड़ रुपया खर्च होगा। इतना रूपया विजयसिंह दे तो उसे सहायता दी जा सकती है। इस उत्तर को पाकर गजसिंह तथा विजयसिंह ने वहां समय व्यर्थ गंवाना ठीक न समका और वे माधोसिंह से विदा होते गये। इस अवसर परमाधो-सिंह ने गजसिंह को एकान्त में ले जाकर दोनों राज्यों की परस्पर मैत्री का स्मरण दिलाते हुए कहा कि आपके राज्य के फलोधी आदि जो ८४ गांव श्रजीतर्सिंह ने जोधपुर में मिला लिये थे, वे सब मैं रामसिंह से कहकर वापस दिला दुंगा। रहा विजयसिंह, सो उसका प्रबन्ध यहां कर दिया जायगा (मरवाया या केंद्र किया जायगा), परन्तु गजसिंह ने यह घृणित बात मानने से इनकार कर दिया।माधोसिंह ने बहुत जोग दिया, पर वह ( गज-सिंह ) अपने निश्चय पर स्थिर रहा। तब माधोसिंह ने उसका विवाह करने के यहाने उसे वहां रोकना चाहा, परन्तु उसने यही उत्तर दिया कि पहले विजयसिंह को सकुशल अपने राज्य की सीमा तक पहुंचा दं तब लौट सकता है। फिर माधोसिंह ने गजसिंह से कहा कि आप पधारें. मैं विजयसिंह से बात कर लूं। गर्जासंह के मन में शंका ने घर तो कर ही लिया था, उसने तुरन्त प्रेमसिंह किशनसिंहोत बीका तथा हठीसिंह वसीरोत को विजयसिंह की

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्यात (जि॰ २, पृ॰ १६६) में भी विजयसिंह का बीकानेर तथा वहां से गजसिंह को साथ को जयपुर जाना जिला है।

# रज्ञा पर नियुक्त कर दिया ।

विजयसिंह के पक्ष का रीयां का ठाकुर जवानसिंह सूरजमलीत जयपुर के नाथावत ठाकुरों के यहां ज्याहा था। उसकी नाथावत स्त्री ने

जयपुर के माथे। सिंह का विजयसिंह पर चूक करने का निष्फल प्रयक्ष्म जवानसिंह को उसके स्वामी पर चूक होने की सूचना दे दी। इसपर जवानसिंह श्रपने स्वामी को, जो माधोसिंह से बातें कर रहा था, सावधान करने के लिए गया। माधोसिंह ने पेशाब करने

के बहाने बहां से हटने का प्रयत्न किया, परन्तु इसी समय बीकानेर के पूर्वोक्त ठाकुरों ने उसकी कमर में हाथ डाल उसे यह कहकर बैठा दिया कि महाराज हमें आशंका है अतएव आप न जावें। इसपर जयपुर के ठाकुर उनपर आक्रमण करने की उद्यन हुए, पग्नतु माधोसिंह के मना करने से वे रुक गये। विजयसिंह भी पूर्वोक्त ठाकुरों के कहने से गजसिंह के पास चला गया। अनन्तर उन टाकुरों ने माधोसिंह से जमा मांग ली। गजसिंह ने भी महता बन्तावर्शिंह को उसके पास भेज उसे प्रसन्न कर लिया। किर अपने जयपुर लीट आने तक के लिए महता भीमसिंह आदि को वहां छोड़कर गजसिंह तथा विजयसिंह ने प्रस्थान किया।

पाटण, पंचेरी श्रौर लोहारु होते हुए वे दोनों रिणी पहुंचे। जहां नागोर से समाचार आया कि विश्सं०१८१२ माघ सुदि २ (ई० स० १७४६ ता० २ फ़रवरी) को बीस लाख रुपया लेना विजयमिंह को जीधपुर वापस मिलना टहराकर मरहटों ने वहां से घेरा उठा लिया है श्रीर जोधपुर भी विजयसिंह के बहाल हो गया

<sup>(</sup>१) द्याजदास की ख्यातः, जि॰ २, पत्र ७१-८१ । वीरविनोदः, भाग २, प्र॰ ४०६ । पाउछेटः, गैज़ेटियर स्रॉव् दि बीकानेर स्टेटः, प्र॰ ६२-३ ।

<sup>(</sup>२) इयालदास की ख्यात; जि०२, पत्र = १-२। बीरविनोद; भाग २, पृ० १०६। पाउछेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ६३-४। जोधपुर राज्य की ख्यात में भी जिखा है कि पहले तो माधोसिंह विजयसिंह को सहायता देने के जिए प्रस्तुत हो गया था, प्रन्तु पीछे से बद्दल गया (जि०२, पृ०१३७)।

है'। इस समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई तथा गजसिंह ने बहुतसा सामान भेंट में देकर विजयसिंह को जोधपुर भेजा, जहां पहुंचने पर उसने बक्तसिंह-द्वारा तागीर किये हुए ४२ गांवों की सनद तथा सवा लाख रुपया नक्तद भेजा, जैसी कि उसने बीकानेर में रहते समय प्रतिक्षा की थी'।

उधर गजिसह ने माधोसिंह से की हुई श्रापनी प्रतिका पालनार्ध जयपुर की श्रोर प्रस्थान किया । मार्ग में उसने सांखू के ठाकुर को कार करना कार करना होत को क्रीट कर उसकी जागीर प्रेमसिंह बाघ-

सिंहोत को दे दी<sup>3</sup>।

अनन्तर माधोसिंह से मिल और वहां अपना विवाह कर, गजसिंह ने बीकानेर की ओर प्रस्थान किया । पूनियांण के दो गांव शेखावत हाथीराम

भूपालसिंहोत ने दबा लिये थे तथा शेलावत विद्रेशि सरदारों का नवलसिंह (जोरावरसिंहोत ) और भूपालसिंह किशनसिंहोत में सिंघाणे आदि की सीमा के

सम्बन्धं में भगड़ा चल रहा था। सांखू में डेरा रहते समय गजसिंह ने राव बक्ष्तावर्रीसंह को इसका निग्रटारा करने के लिए भेजा, जो जाकर नवल-सिंह के शामिल हो गया। इस भगड़े की खबर जयपुर पहुँचने पर वहां से कछवाहा रघुनाथसिंह ने आकर विद्रोही सरदारों को दबाया और उनके वे गांव बीकानेर के अधीन करा दियें।

महाराजा गजसिंह के जयपुर निवास के समय वि० सं० १८१२ (ई० स०

<sup>(</sup>१) जोधपुर राज्य की ख्वात (जि॰ २, पृ॰ १६८) में जिला है कि ११ जास रुपये और अजमेर पाने की शर्त पर मरहटों ने घेरा उठा जिया।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ८२ । पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्ट॰ ६४ (इस पुस्तक में केवल ४२ गांवों की सनद भेजना किया है)।

<sup>(</sup>३) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ८२ । पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ६४ ।

<sup>(</sup> ४ ) द्यालदास की रूपात; जि॰ २, पत्र ८४ । पाउसेट; गैज़ेटियर झॉब् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ६४ ।

१७४४) में बीकानेर में बड़ा भारी दुर्भित्त पड़ा। उस समय उसने मेहता
भीमसिंह आदि को प्रजा का कप्ट-निवारण करने के
लिए भेजा। उन्होंने सदावत खुलवाये और राज्य में
नई इमारतें बनवाना आरम्भ किया, जिससे जुधाग्रस्त मनुष्यों का बहुत
भला हुआ। उन्हों दिनों शहरपनाह का भी निर्माण हुआ।

जयपुर से लौटने पर नारणोतों तथा मंघरासर के ठाकुर का, जो विद्रोही हो रहे थे, दमन कर उन्हें गजसिंह ने अपने अधीन बनाया। उन

नारगोतों, बीदावतों श्रादि को श्रधीन करना दिनों मलसीसर का बीदावत (भागचन्दोत) बीकानेर राज्य की आक्षाओं की उपेत्ता करते थे इसलिए वक्तावर्रासह ने उसे भी राज्य के अधीन किया।

इसके श्रतिरिक्त श्रन्य ठाकुरों से भी दंड के रुपये वसूत कर उन्हें महाराजा के श्रधीन बनाया<sup>र</sup>ो

वि० सं० १८१३ (ई० स० १७४६) में मेहता बझ्तावरसिंह को पृथक् कर उसके स्थान में मेहता पृथीसिंह को गजसिंह ने अपना दीवान

विद्रोही लालभिंह की अर्थान करना नियुक्त किया। उन्हीं दिनों सिक्खों ने नोहर मं उत्पात मचाना आरम्भ किया, जिसपर दौलतसिंह पृथ्वीराजोत और मेहता माधोराय उधर का प्रबन्ध

करने के लिए भेजे गये। श्रनन्तर गजसिंह स्वयं रिणी गया, जहां से उसने पुरोहित जगरूप तथा चौहान रूपराम को भाद्रा के ठाकुर लालसिंह पर भेजा। पीछे शेखायत नवलसिंह श्रादि भी ४००० सेना के साथ उधर गये श्रीर उस (लालसिंह) को राजसेवा स्वीकार करने पर बाध्य किया। महाराजा के श्रनूपपुर पहुंचने पर लालसिंह महाराजा के प्रतिष्ठित सरदारों के साथ उसकी सेवा में श्रा रहा था, परन्तु मार्ग में श्रपशकुन हो जाने से

<sup>(</sup>१) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ८१। पाउलेट; गैज़ेटियर कॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ६४।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि०२, पत्र ८१। पाउलेट; गैज़ेटियर घॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु०६४।

वह वापस लौट गया । इसपर कुद्ध होकर महाराजा ने अपनी सारी सेना एकत्र कर स्वयं उसपर चढ़ाई की और डूंगराणा के गढ़ को तोपों के गोलों से नए कर दिया । उक्त गढ़ में सांवतसिंह दौलतरामोत था, जिसके प्रायः सारे सैनिक काम श्राये और वह स्वयं भी मारा गया तथा उस गढ़ पर गर्जासिंह का श्रिवकार हो गया। सांवतसिंह के वचे हुए कुटुम्बियों को उसने श्रादर के साथ भाद्रा पहुंचवा दिया। कालाणां के स्वामी सांवतसिंह का वेटा हिन्दू सिंह भी भागकर भाद्रा चला गया, जिससे यहां का वहुतसा श्रम्न श्रादि सामान विजेताओं के हाथ लग गया। तब तो लालसिंह को भी चेत हुआ और उसने गर्जासिंह के डेरे रासलाणे में होने पर शेखावत नवलसिंह की मार्फत उसकी सेना में उपस्थित हो उसकी श्रिधीनता स्वीकार कर ली। गर्जासिंह ने उसका श्रपराध समाकर उसकी जागीर उसे सींप दीं।

वहां से प्रस्थान करने पर महाराजा गर्जालंह ने रावतसर पर घेरा जाला, जहां के स्वामी रावत स्त्रानन्दर्सिंह के स्रधीनता स्वीकार करने पर उससे दंड के २४००० रुपये वसूल कर उसके स्थानना पर नदाई स्त्रामा कर दिये ।

किर भट्टियों पर चढ़ाई की आहा दी गई, जिसकी खबर मिलते ही भट्टी हुसेनमुहम्मद वीकों तथा कांधलोतों की मारकृत गजसिंह की सेवा

महियों की महायतार्थ सेना भेजना मं उपस्थित हो गया। उसके निवेदन करने पर महाराजा ने बक्तावरसिंह, ठाकुर सुरताणसिंह कुशलसिंहोत श्रादि को फ़्रीज देकर उसके साध

कर दिया, जिन्होंने जाकर सोतर पर उसका अधिकार करा दिया<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) दयानदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ८४-६। पाउछेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट: पृ॰ ६४-६।

<sup>(</sup>२) दया बदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ८६ । पाउ बोट; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; ए॰ ६६ ।

<sup>(</sup>३) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ८६।

उन्हीं दिनों बादशाह (श्रालमगीर दूसरा) के सिरसा पहुंचने पर बाय का ठाकुर दौलतर्सिंह तथा भादा का लालसिंह उसकी सेवा में उप-

स्थित हुए और उन्होंने गर्जासह को भी शाही जाना
सेवा में उपस्थित होने के लिए लिखा, परन्तु वह न गया ।

वि• सं० १=१४ (ई० स० १७४७) में गर्जासिंह ने नौहर के कोट की नींव रक्सी, जो वि० सं० १=१७ (ई० स० नौहर के गढ का निर्माण १७६०) में वनकर सम्पूर्ण हुन्ना ।

जो बपुर से विजयसिंह के पास से श्रादिमयों ने श्रांकर निवेदन किया कि मरहटों के साथ की पिछली लड़ाई में श्रात्यिक धन खर्च हो जो भपुर को श्रार्थिक है, श्रात्यव हमारे महाराजा ने श्रापसे धन की सहायता देना सहायता मांगी है। गजसिंह ने तत्काल ४०००० रुपये देकर उन्हें विदा किया और कहा कि जोधपुर की सहायता के लिए

मेरा प्राण तक हाज़िर है<sup>3</sup>। वि० सं० १८१६ (ई० स० १७४६) में गजसिंह बीदासर गया, जहां पहंचकर उसने बीदावतों पर 'भाख' (एक प्रकार का कर) के छ: हजार

पाउलेट (गैज़ेटियर श्रॉव दि बीकानेर स्टेट, १० ६६ ) ने, गढ़ का निर्माणकाल वि॰ सं॰ १८७० से १८७० (ई॰ स॰ १७८३ से १८१३ ) दिया है जो ठीक नहीं हो सकता।

<sup>(</sup>१) दयाबादास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ८६। पाउनेट; गैज़ेटियर कॉब् वि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ६६।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ८६।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ८६ । बीरविनोद, साग २, प्र॰ ४०६। पाउलेट; गैज़ेटियर सॉव् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ६६।

जोधपुर राज्य की ख्यात में इसका उन्नेख नहीं भिजता । 44

कादावतों पर कर लगाना ने भाटियों का बहुतसा सामान लूट लिया था वह सेना भेजकर सब वापस दिलवाया ।

उधर जोधपुर से महाराजा विजयसिंह ने तीन हज़ार सेना खींबसर के विद्रोही जोरावरसिंह के ऊपर, जो मरहटों से मिला हुआ था, भेजी

विजयसिंह की सहायतार्थे खींवमर जाना थी। जोरावरासिंह ने उस सेना का नाशकर जोधपुर श्रौर नागौर का भीवहुत विगाड़ किया। तब विजय-सिंह ने गजसिंह के पास से सहायता मंगवाई।

गजिसिंह के भेजने पर मेहता बक्तावरसिंह ने समका-वुक्ताकर जोरावर सिंह को जोधपुर राज्य का विगाड़ करने से गेक दिया । कुछ ही दिनों बाद उस( जोरावरसिंह ) के पुनः सिर उठाने पर विजयसिंह ने गजिसिंह से स्वयं खींबसर आने का आग्रह कर कहलाया कि विना आपके आये न तो पोकरण अधीन होगा और न जोरावरसिंह ही राह पर आवेगा। तब गजिसिंह खींवसर पहुंचा, जहां विजयसिंह भी आकर उससे मिल गया। गजिसिंह ने जोरावरसिंह को बुलाकर उसके चरणों में नमा दिया, तब वे दोनों (विजयसिंह और जोरावरसिंह) साध-साध जोधपुर लौटे ।

स्रीवसर से वापस लौटते समय गांव सवाई में महाजन के ठाकुर भगवानिसिंह एवं शिवदानिसिंह उसकी सेवा में उपस्थित हुए। वि० सं० महाजन की जागीर भीम- १८१४(ई०स०१७४८) में भीमिसिंह की मृत्यु के बाद सिंह के पुत्रों में बांटना से अब तक वहां की भूमि का बंटवारा नहीं हुआ

<sup>(</sup>१) ठाकुर बहादुरसिंह जिजित बीदावतों की ख्यात; (जि॰ १, ए॰ २२७) में भी इसका उन्नेख है।

<sup>(</sup>२) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र = । पाउन्नेट; गैज़ेटियर श्रॉव् वि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ६६।

<sup>(</sup>३) दमालदास की स्पात; जि॰ २, पत्र ८७-८ । पाउलेट; गैज़ेटियर ब्लॉब् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ६६।

ठाकुर बहादुरसिंह की 'बीदावर्तों की क्यात' (जि॰ १, पृ० २२७) में भी विजयसिंह की सहायतार्थ गजसिंह का सींवसर जाना जिसा है।

था। सवाई में रहते समय गजिसेंह ने महाजन की जागीर के दो भाग कर दोनों भाइयों में बांट दियें ।

वि० सं० १८१६ और १८१७ (ई० स० १७४६-१७६०) के बीच में भिट्टियों तथा जोहियों के उपद्रव में फिर वृद्धि हुई। हुसेन ने श्रमीमुहम्मद् से भटनेर छीन लिया। इसकी खबर लगते ही महाराजा नौहर गया तथा मेहता बक्रतावरासिंह ने साईदासोतों की सेना के साथ उपर प्रस्थान किया। तब हुसेन उससे जा मिला और उसने दोनों का भगड़ा निवटा दिया ।

उन्हीं दिनों सूचना मिली कि दाउद-पुत्रों ने श्रजूपगढ़ पर श्रिथकार कर लिया है। इसपर महाराजा ने बीकानेर पहुंचकर उनपर श्राक्रमण करने की तैयारी की। जो युरु एवं लट्टी के भीर ग्रलामशाह

श्चनूपगढ़ तथा मीजगढ़ पर चटाई (मियां गुलाम) की सेनाएं भी आकर सम्मिलित हो

गई। महाराजा की आज्ञा ले भाटी हिन्दू सिंह खड़-

सेनोत ने रात्रि के समय ससैन्य मीजगढ़ पर आक्रमण कर वहां के स्वामी मीर हमज़ा को कैंद किया तथा गढ़ को लूटा। हमज़ा के बीकानेर लाये जाने पर महाराजा ने उसका उचित सत्कार किया और जैमलसर का पद्दा उसके नाम कर दिया। अनन्तर महाराजा ने सेना सहित सुजानसर होते हुए अनूपगढ़ पर चढ़ाई की और विद्रोहियों को मार वहां अपना अधिकार कर लिया। किर वहां के थाने पर मेहता शिवदानसिंह को नियत कर वह बीकानेर लौट गया। अनन्तर उसने मेहता भीमसिंह को भेजकर पूनियांण का बीरान परगना आबाद कराया ।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ममः । पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ६७ ।

<sup>(</sup>२) दमात्तदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ८८। पाउलेट; गैज़ेटियर; स्रॉव् दि बीकानेर स्टेट: पु॰ ६७।

<sup>(</sup>३) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ममः । पाउलेट; गैज़ेटियर कॉब् दि क्रीकानेर स्टेट; पू॰ ६७ ।

वि० सं० १८१८ (ई० स० १७६१) में पूगल के रायल ने भ्रापने एक कामदार को मार डाला। इसपर उस( रायल )का पुत्र श्रमरसिंह उससे

पूराल के रावल और रावत-सर के रावन की दंड देना अप्रसन्न हो अपने साथ सिंहत बीकानेर चला गया। अमर्रासेंह से पेशकशी लेकर गजासिंह ने पूगल की जागीर उसके नाम कर दी। वि० सं० १८१६ ( ई०

स० १७६२) में रावत आनन्द्सिंह (रावतसर) के देश में बहुत चोरी-चकारी करने पर गजसिंह ने उसके विरुद्ध मेहता बक्तावरसिंह को भेज-कर उससे पेशकशी टहराई?।

वि॰ सं॰ १८२० (ई॰ स॰ १७६३) में मेहता वस्तावरसिंह, जो फिर दीवान बना दियागया था, उस पद से हटा दियागया और उसके स्थान में शाह मूलचंद

जोहियों श्रीर दाउद-पुत्रों से लडाई बरडिया की नियुक्ति की। उन्हीं दिनों जैसलमेर के रावल मृलराज के भेजे हुए मेहता मानसिंह ने आकर निवेदन किया कि दाउदपुत्रों तथा इक्ष्तिायारलां ने

नौहर के कोट पर छल से अधिकार कर लिया है, अतएव आप सहायता के लिए पर्धारिये। गर्जासिंह ने उसे आश्वासन देकर और चढ़ाई करने के लिए कहकर विदा किया। कुछ ही दिनों बाद समाचार आया कि दाउद-पुत्रों तथा दिक्तियारलां ने बल्लर में नगर बसाना आरम्भ कर दिया है। तब शाह मूलचंद, सांडवे के बीदावत धीरजसिंह, भालेरी के राजावत बदन-सिंह आदि को बीदावतों की सेना और अपनी १०००० फीज़ के साध गर्जासिंह ने उधर भेजा। उनके अनूपगढ़ पहुंचने पर दाउदपुत्रों और जोहियों ने सन्धि की बातचीत की। उनका कहना था कि हम दरबार के चाकर हैं, हम पेशकशी तथा फीज का खर्चा देने के लिए प्रस्तुत हैं, अतएव पहा हमारे नाम कर दिया जाय, परन्तु बीकानेर से गये हुए सरदारों ने

<sup>(</sup>१) दयासदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र मम-१। पाउलेट; गैज़ेटियर भॉब् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ६७।

<sup>(</sup>२) ठा० बहादुरसिंह लिखित 'बीदावतों की ख्यात' में धीरतसिंह नाम दिपा है।

यह स्वीकार न किया। तब जोहिये निराश होकर लौट गये श्रीर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। बीकानेखाले उनकी श्रीर से साफ़िल पड़े थे, इसलिए जब दूसरे दिन जोहियों ने तीन हजार फौज़ के साथ श्राक्रमण किया तो उन्हें जान बचाकर गढ़ में घुसना पड़ा। इस लड़ाई में घीर असिंह, बदनसिंह, सरदारसिंह तथा बहुत से दूसरे बीकानेर के सरदार श्रीर सैनिक काम श्राये और उनके खेमे भी जोहियों ने लूट लिये। ऐसी दशा में बाध्य होकर शाह मूलचन्द को उनसे मेल की वात करनी पड़ी। श्रानन्तर जोहिये गढ़ से हट गये और सूलचन्द बहां श्रिवकार कर बीकानेर लीट गया।

वि० सं० १≍२१ (ई०स० १७६४) में गजसिंह ने श्रपनी पौत्री के विवाह के नारियल महाराजा माधोसिंह के कुंवर पृथ्वीसिंह के लिए जयपुर भेजे । उसी वर्ष गजसिंह ने बहुत से सरदारों को दरबार

कुछ सरदारों से नारा-पानी होना में बुला लिया। खुमाए (राव गएेशदास का पोता) तथा स्र्रांसेंद्र (पूगल का भाटी) में वैर होने से

खुमाण ने स्रसिंह को मार डाला और उपर्युक्त सरदारों के यहां जा रहा। बाद में गजिसिंह के कहने से सरदारों को उसे दरबार को सींप देना पड़ा, परन्तु उस कार्य से सरदार उससे अमसन्न हो गये। बहार के जोहियों ने इस बीच कोई उत्पात न किया और नौ हजार रुपये गजिसेंह की सेवा में भेजे तथा अपने पिछले अपराधों के लिए जमा याचना करा लीरे।

<sup>(</sup>१) दयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ८६। पाउलेट; गैज़ेटियर स्रॉट् दि सीकानेर स्टेट; प्र॰ ६७-८। ठाकुर बहादुरसिंह; बीदानतों की ख्यात; जि॰ १, प्र॰ २२८।

बीदावर्तों की ख्यात से पाया जाता है कि अपने पदच्युत किये जाने एवं मूलचंद के अपने स्थान पर दीवान बनाये जाने से बख़्तावरसिंह मूलचंद का दुश्मन यन गया था और उसी की साजिश से बीकानेर की इस विशाल सेना की केवल तीन हज़ार सेना के हाथों प्राजय हुई।

<sup>(</sup>२) व्यालदास की क्यास; जि॰ २, पत्र ८१। पाउलेट; गैज़ेटियर बॉव् दि बीकानेर स्टेट; पु॰ ६८।

वि० सं० १८२२ (ई० स० १७६४) में पिकृहार दौलतराम तथा
पुरोहित जग्गू के बीच में पढ़ने से गजसिंह ने
बक्तावरसिंह को पुनः दीवान के पद पर नियुक्त
कर दिया ।

जिन दिनों गजिंसह बड़ी लुदी में ठहरा हुआ था, उसने अपने महा-राजकुमार राजिसह के नाम पर एक नगर 'राजगढ़' बसाने का विचार किया।

राजागढ़ वसाने का निश्चय तथा अजीतपुर के ठाकुर को दंड देना इस काम के लिए उसने स्वयं स्थान का निर्वाचन किया। उन्हीं दिनों छानी और अजीतपुरा आदि के अरड (जाट) चोरी आदि कर वहां का बहुत नुक्रसान करते थे। अनुपपुर में डेरे होने पर गजसिंह ने उन्हें

श्रालग-श्रालग श्रापने पास बुलाकर उनमें फूट पैदा कर दी, जिससे वे रातों-रात उस स्थान को छोड़कर चले गये। उन्हें आश्रय देने का सन्देह टाकुर दीपसिंह पर था, जिससे गजसिंह ने दंड का २००० रुपया बसूल कियां।

वि० सं० १८२४ (ई० स० १७६७) में जब गजसिंह बीकानेर में था, महाराजा माधोसिंह (जयपुर) के पास से किशनदत्त ने आकर निवेदन

विजयसिंह के जाटों से मिल जाने के कारण माधीसिंह का पर्च महत्य करने का निश्चय किया कि महाराजा विजयसिंह (जोधपुर) ने पुष्कर में भरतपुर के राजा जवाहरमल जाट से मेल स्थापित कर लिया है; यदि वह (जवाहरमल) जयपुर की सीमा से गुजरा तो हमारे महाराजा उसे बढ़ने से

रोकेंगे। इसी समय विजयसिंह के पास से व्यास गुलाबराय ने श्राकर निवेदन किया कि जोधपुर की भरतपुर के साथ की सन्धि के कारण श्रामेर (श्रांबेर) वाले लड़ाई करना चाहते हैं, अतपब श्राप सहायता करें। इसपर गजसिंह ने यह उत्तर देकर उसे विदा किया कि इतना बड़ा कार्य करते समय मुक्त से

<sup>(</sup>१) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ८६ । पाउलेट; गैज़ेटियर ऑब् दि चौकानेर स्टेट; प्र॰ ६८ ।

<sup>(</sup>२) द्यातदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ८६-६॰ । पाउत्वेट, गैज़ेटियर कॉब् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ६८ ।

राय न लेने के कारण में माधोसिंह का पक्ष लूंगा, परन्तु मैं ऐसा प्रयक्ष करूंगा, जिससे जोधपुर का भी बिगाइ न हो। विजयसिंह ने दूसरी बार फिर आदमी भेजकर आग्रह करवाया, परन्तु गजसिंह ने कुछ ध्यान न विया'।

वि॰ सं॰ १८२३ (ई॰ स॰ १७६६) में राजगढ़ की नींव रखने के पश्चात् जब गजसिंह चूरू में टहरा हुआ था तो महाराजा माधोसिंह की तरफ़ से

माधोसिंह की सहायतार्थ सेना भेजना पर्व उसके स्वर्गवास होने पर मेक्ते जाना सहायता की प्रार्थना आई। इसपर उसने फ़तहपुरी गिरधारीलाल को जयपुर भेजा। फिर भरतपुर के राजा जवाहरमल तथा महाराजा माधोसिंह की मावड़े में बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें भरतपुरवालों को रणसेत्र

छोड़कर भागना पड़ा। तब विजयसिंह के पास से आदमी पुनः सहायता मांगने के लिए आये, परंतु गअसिंह, उनसे यह कहकर कि बीकानेर जाकर इसपर विचार करेंगे, अपने देश लीट गया। वहां माधोसिंह के आदमी २४००० रुपये मार्ग-ज्यय का लेकर उसकी सेवा में उपस्थित हुए। दोनों में से किसका साथ देना और किसका न देना यह एक जटिल प्रश्न था, इसलिए गअसिंह कुछ दिनों तक टालम-टूल करता रहा। इसीबीच फाल्गुन मास में माधोसिंह के स्वर्गदास हो जाने का समाचार उसके पास पहुंचा। तब सान्त्वना सूचक बातें जयपुर में आदमी भेजकर कहलाने के अनन्तर, गजसिंह ने जोधपुर की ओर प्रस्थान किया, परन्तु मेड़ते में विजयसिंह से मिलकर वह शीव ही वि० सं० १०२४ आषाढ सुदि १ (ई० स० १७६० तारीख २३ जून) को बीकानेर लीट गया वारा ।

उसी वर्ष उसने अभीरमुहम्मद के पुत्र कमरुद्दीन जोहिया को सकतावरसिंह की मारफ़त सिरसा और फ़तेहाबाद का परवाना देकर भेजा।

<sup>(</sup>१) व्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पन्न ६०। चीरविनोद; भाग २, पु॰ ४०६। पाउछेट; गैज़ेटियर ऑव् वि बीकानेर स्टेट; पु॰ ६८।

<sup>(</sup>२) इयाबदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ६० । पाउलेट, गैज़ेटियर बॉब् दि बीकानेर स्टेट, प्र॰ ६८-६।

सिरसा और फतेहाबाद पर सेना भेजना तथा पौत्री का विवाह उसके साथ मेहता जैतरूप भी गया था, जो वहां उसका अधिकार कराके लौट श्राया । वि० सं० १८२७ (ई० स० १७७०) में उस(गजसिंह)की एक पौत्री का विवाह जयपुर के महाराजा पृथ्वीसिंह

के साथ बड़ी धूम-धाम से सम्पन्न हुआ। बरात के साथ अलवर राज्य का संस्थापक माचेड़ी का राव प्रतापसिंह भी था<sup>8</sup>।

उदयपुर के महाराणा राजसिंह (दूसरा) की निःसन्तान मृत्यु होने के समय उसकी भाली राणी गर्भवती थी, पर उसने श्रारिसिंह (महाराणा

गोइवाइ के सम्बन्ध में गजसिंह का सममीते का प्रयत्न जगतिसंह द्वितीय का दूसरा पुत्र ) के भय से सर-दारों के पूछने पर कहला दिया कि उसके गर्भ नहीं है। इसपर सरदारों ने श्रिरिसंह को ही वि० सं० १८१७ चैत्र विद १३ (ई० स० १७६१ ता० ३

श्रापेल ) को मेबाइ की गद्दी पर बैठाया । महाराणा श्रिरिसिंह स्वभाव का बहुत तेज़ श्रीर कोशी था। उसने गद्दी पर बैठते ही सरदारों का श्रपमान किया, जिससे वे उसके विरोशी हो गये। इसी बीत्र भाली राणी के गर्भ- वती होने का हाल कुछ-कुछ प्रकट हो गया था। कुछ समय बाद उसके रक्षसिंह नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी उसके मामा (गोगूंदे के स्वामी) जसवंतिसिंह ने परविष्या की। सरदार महाराणा से श्रप्रसन्न तो थे ही, श्रव वे उसे पदच्युत कर रत्नसिंह को गद्दी बैठाने का उद्योग करने लगे। महाराणा ने यह श्रवस्था देखकर दमन नीति से काम किया, पर इसका परिणाम उत्तरा ही हुआ। बीत में और कई घटनायें ऐसी हुई, जिनसे सरदारों का विरोध श्रधिक बढ़ गया और उन्होंने मरहटों से सहायता ली। माधवराव सिंधिया ने बिद्रोही सरदारों की सहायता कर निप्ता नदी के निकट महाराणा के सैन्य को पराजित किया। रत्नसिंह अधिक दिनों तक जीवित न रहा और सात वर्ष की श्रवस्था में उसका शीतला रोग से देहांत हो गया।

<sup>(</sup>१) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६०-१। वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ६०६-७। पाउछेट; गैज़ेटियर प्रांत् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ६६।

इसपर विद्वोही सरदारों ने उसी अवस्था के एक दूसरे बालक को रत्नसिंह घोषित कर महाराणा को पदच्यत करने का अपना प्रयत्न जारी रक्खा। उनके सद्दायक माधवराव ने उदयपुर को घेर लिया, परन्तु नगर का समु-चित प्रबन्ध होने के कारण छः मास तक घेरा रहने पर भी वह वहां अधि-कार न कर सका। इधर उदयपुर में भोजन सामग्री का अभाव होने लगा, जिससे उदयपुरवालों ने सन्धि की चर्चा छेड़ी। माधवराव भी यही चाहता था । अन्त में ६३% लाख रुपये लेकर उसने बेरा उठा लिया। इस अवसर पर किये गये शर्तनामे के श्रानुसार रत्नसिंह का मन्दसोर में रहना निश्चित हो कर महाराखा ने उसके लिए ७४००० रुपये आय की जागीर निकाल ही. पर वह ( रत्नसिंह ) मन्दसीर में जाकर न रहा । इसके विपरीत वह तथा विद्रोही सरदार महायुरुषों की फ़ौज के साथ मेवाड़ में लूट मार **करने** लगे। महाराणा ने यह खबर पाकर विद्रोहियों को हराकर भगा दिया। एक साल तक शान्त रहने के अनन्तर वे (विद्रोही) पूनः उत्पात करने लगे। रत्नसिंह का कंभलगढ पर अधिकार था और वहां रहकर वह मेवाह के गोड्याड़ ज़िले पर भी श्रधिकार करने का प्रयत्न करने लगा। इसपर महाराणा ने अपने काका बावसिंह को दूसरे कई सरदारों और सेता के साथ उधर भेजा। उन्होंने विद्रोहियों पर विजय तो प्राप्त की पर कंभलगढ पर रत्नसिंह का ही अधिकार बना रहा।

महाराज बाधसिंह ने गोइयाइ से रत्नसिंह का अधिकार उठाकर लौटने पर महाराणा अरिसिंह से नियेदन किया कि गोइयाइ पर अधिक कार रक्जने के लिए यहां सदा सेना रखना जरूरी है। इसपर महाराणा ने जोधपुर के राजा विजयसिंह को लिखा कि रत्नसिंह को द्याने के लिए तीन हज़ार सेना कुछ दिनों के लिए नाधद्वारे में रख लो और जब तक वह

<sup>(1)</sup> ये दाद्पन्धी साधु थे, जो जयपुर की लेवा में वकी संख्या में रहते थे और वहीं से रस्तसिंह के पच्चाले उन्हें मेवाइ में लाये थे। इनको महापुरुष भी कहते हैं। अब तक ये जयपुर की लेना में किसी क़दर विद्यमान हैं। ये जोग विवाह नहीं करते।

सेमा बहां रहे तब तक उसके वेतन के लिए गोड़वाड़ की आय लेते रही, परन्तु वहां के सरवार हमारे ही अधीन रहेंगे । इसपर महाराजा ने किसा कि आमतौर से २०० सवार तथा ४०० सिपाही रहेंगे और लड़ाई के समय ३००० सेना पूरी कर दी जायगी। अनन्तर विजयसिंह ने नाथद्वारे में सेना भेजकर गोड़वाड़ अपने अधिकार में कर लिया, परन्तु रत्नसिंह को कुंभलगढ़ से निकालने का प्रयत्न न किया। महाराणा के कई वार लिखने पर भी जब डसने न माना तो उसने उसको गोड्याङ का परगना छोड़ देने के लिए लिखा, परन्तु विजयसिंह ने इसे भी टाल दिया। वि० सं० १८२८ माध ( ई० स० १७७२ फरवरी ) में महाराजा विजयसिंह, बीकानेर का महाराजा गजिसिंह और कृष्णगढ़ का राजा बहादुरसिंह तीनों नाथद्वारे गये तथा महाराणा भी वहां पहुंचा। गोड़वाड़ की चर्चा छिड़ने पर महाराजा गज-सिंह ने महाराजा विजयसिंह को गोड़वाड़ का परगना छोड़ देने के लिए समभाया, परन्तु उसने लालच में श्राकर श्रपने वचन के विरुद्ध छोडना स्वीकार न किया। तब श्रपना समय व्यर्थ गंवाना उचित न समक्ष गजिलेह ने वहां से प्रस्थान करने का निश्चय किया। इस समय विजयसिंह के वेश में रीयां का ज़ालिमसिंह बहुत विगाड़ करता था। विजयसिंह के निवे-दन करने पर गजसिंह ने दोनों में समभीता करा दिया और बहां से बीका-नेर लौट गया ।

भीकानेर पहुंचने पर उसे पता चला कि रावतसर का अमरसिंह उत्पात करने लगा है तब वह (अमरसिंह) कैंद किया जाकर नेतासर भेज

विद्रोही ठाकुरी पर सेना भेजना दिया गया, परन्तु थोड़े ही दिन बाद वह वहां से निकल भागा और रावतसर में बिगाड़ करने लगा। इसपर गजसिंह ने स्वयं उधर प्रस्थान किया, परन्तु

थानसिंह के पुत्र देवीसिंह आदि धीदावतों के वह काम अपने हाथ में ले

<sup>(</sup>१) मेरा; राजपूताने का इतिहास; जि॰ २, पृ० ६७०।

<sup>(</sup>२) द्वयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ६२-६। पाउल्लेट; शैक्नेटियर घॉव् दि कीकानेर स्टेट, प्र॰ ७०।

कोने पर वह फिर लोड गया<sup>3</sup>। अनन्तर वीकमपुर के राव बांकीदास ने उसकी सेता में उपस्थित हो निवेदन किया कि बाद्ध तथा टेकरे के स्वामी देश में बड़े उपद्रव कर रहे हैं। इसपर बीदावतों आदि की सेना के साथ गजसिंह ने मेहता बक्तावरसिंह को उधर भेजा, जिसने टेकरे के गढ़ पर अधिकार कर उसमें निवास करनेवाले साठ लुटेगें को मार डाला<sup>3</sup>। इसी समय बाद्ध के मालदोंतों ने उसके पास उपस्थित हो पेशकशी देनी उहराई<sup>3</sup>।

वि० सं० १=३० (ई० स० १७७३) में भट्टी पुनः विद्रोही हो गये। गजसिंह ने उनका दमन करने के लिए सेना भेजी, तब भट्टी मुहम्मदहु-

महियों का फिर विद्रोह करना सेनकां उसकी सेवा में उपस्थित हो गया और ४०००० रुपये पेशकशी एवं प्रतिवर्ष आधी पैदा-बार दरबार को देने की शर्तपर उसने संधि कर सी।

इस सम्बन्ध में देख रेख करने के लिए राजपुरे में राज्य की आगेर से एक खौकी स्थापित कर दी गईंग।

मेहता बख्तावरसिंह को अपनी स्त्री श्रीर पुत्रों से श्रनवन रहा करती थी, श्रतपत्र जब उसने एक कुश्राँ बनवाया तो उसकी प्रतिष्ठा के समय

राजसिंह के विद्रोह में मकतावरसिंह की गुप्त सहायता उसने अपनी स्त्री को साथ सेने से इनकार कर दिया। इसपर उसके पुत्रों ने गजसिंह से इस बात की शिकायत की, जिसके चेतावनी देने पर शास्य होकर मेहता को अपनी स्त्री को भी इस पुग्यकार्य

<sup>(</sup>१) ठाकुर बहादुरसिंह जिलित बीदावजों की क्यात; (प्र॰ २३६) में भी. इसका बहेल है।

<sup>(</sup>२) ठा० बहादुरसिंह; बीदावर्ती की क्यात; ए० १३६-७।

<sup>(</sup>३) दयालदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ६३। पाउस्रेट; गैज़ेटियर सॉब् हि बीसामेर स्टेट; पू॰ ७१।

<sup>(</sup>४) दयासदास की क्यातः जि॰ २, पत्र ६३ । पाउसेटः, रैज़ेटियर झॉव् दिः कीकानेर स्टेटः, प्र॰ ७१ ।

में समितित करना पड़ा, परन्तु गजसिंह के इस दबाव का परिणाम उलटा ही हुआ। बक्तावरसिंह भीतर ही भीतर उसके विरुद्ध आचरण करने लगा और गुप्त कप से महाराजकुमार राजसिंह का, जो उन दिनों विद्रोही हो रहा था, सहायक बन गया। राजसिंह के इस विद्रोह में नवलसिंह शेखा- धत (नवलगढ़, शेखावाटी का): चूक का ठाकुर हरीसिंह, कुछ घीदावत तथा कुछ भाटी आदि उसके पत्त में थे। इनमें से दूसरों ने तो कमशः उसका साथ छोड़ दिया, परन्तु हरीसिंह अन्त तक उसके साथ बना रहा। अंत में दोनों विद्रोही देशणोक करणीजी की शरण में जा रहे, जहां उन्होंने थि० सं० १८३२ से १८३० (ई० स० १७७४ से १७५०) तक निवास किया?।

वि॰ सं॰ १८३६ (ई॰ स॰ १७७६) में बक्तावर्गसंह का देहांत होने पर उसका पुत्र मेहता स्वरूपसिंह उसके स्थान में बीकानेर का दीवान

बस्तावरसिंह की मृत्यु पर उसके पत्र का दीवान होना हुआ। कोठारी संवर्तासंह सं उसका कुछ बैर था, जिससे कोठारी ने गर्जासंह के पास सूठी शिका-यत की कि स्वरूपसिंह गुप्त रीति से महाराज-

कुमार राजसिंह की सहायता करता है श्रीर देशणोक में उसके पास पूरा-पूरा हाल पहुंचाता रहता है। स्वरूपसिंह को यह बात हात होने पर उसने राजसिंह को स्चित किया, जिसने इसका खंडन किया श्रीर साथ ही असत्य का आश्रय लेनेवाले कोठारी को मौत के बाट उतारने का निश्चय किया। इस कार्य के लिए उसने श्रपने चार राजपूतों को नियुक्त किया, जिन्होंने वि० सं० १८३७ (ई० स० १७५०) में एक दिन, जब वह दरबार से घर लीट रहा था, उसपर श्राक्रमण कर उसे मार डाला<sup>3</sup>।

<sup>(</sup>१) वीरविनोद; भाग २, ए० १०७ ।

<sup>(</sup>२) इयालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १३। बीरविनोद; भाग २, पू॰ ४०७। पाउसोट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; पृ॰ ७१।

<sup>(</sup>३) दयाबदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६३-४। पाठखेट; गैज़ेटियर बॉब् दि वीकानेर स्टेट: ए० ७१।

वि० सं० १८३८ (ई० स० १७८१) में कुंबर राजसिंह देशगोक से कुंबर राजसिंह का जोध- जोधपुर चला गया, जहां विजयसिंह ने उसकी पुर जाकर रहना बड़े सत्कार पूर्वक रक्खां।

महाराजा सुजानसिंह के समय वि० सं० १७६१ (ई० स० १७३४) में जबनापा के वंशज एक सांखला ने बीकानेर का गढ़ बक्र्तसिंह को दिला देने

पुरे।हित गोवर्धनदास का नागौर दिलाने के लिए गजसिंह को लिखना का बड्यंत्र रचा था, तब उसके साथ गोवर्धनदास नाम का पुरोहित भी था। बड्यंत्र विफल होने पर बह (गोवर्धनदास) भागकर नागौर चला गया था, जहां बक्तसिंह ने उसे दो गांव निर्वाह के लिए दे दिये।

अब महाराजा विजयसिंह के राज्यकाल में वह नागौर का हाकिम नियुक्त हो गया था। कुंवर राजसिंह के जोधपुर निशस के समय में उसने बीकानेर के महाराजा गजसिंह के पास इस आशय की एक अर्जी लिख भेजी कि यदि मेरे पहले के अपराध जमा कर दिये जावें तो मैं ४४४ गांवों के साथ नागौर आपको दिला दूं। गजसिंह एक धर्मनिष्ठ एप मैत्री को अन्त तक निषाहने-बाला व्यक्ति था, उसने तत्काल यह अर्जी विजयसिंह के पास भेज दी, जिसने गोवर्धनदास को युलाकर जवाब तलब किया और अन्ततः उसे पदच्युत कर दिया ।

वि० सं० १८४२ (ई० स० १७८४) में गजसिंह के पत्र लिखने पर विजयसिंह ने अपने बहुत से सैनिकों को साथ दे कुंबर राजसिंह को बीकानेर गजसिंह का राजसिंह को बिदा किया। गजसिंह ने स्वयं तो उसका स्वागत न बुनाकर केंद्र करवाना किया, परन्तु अपने दूसरे पुत्रों —सुलतानसिंह,

<sup>&#</sup>x27;बीदावतों की ख्यात' (प्र० २३७) में इसका उल्लेख है, परन्तु समय (वि० सं० १८३२) गृजत दिया है।

<sup>(</sup>१) व्याव्यदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६४ । वीरविनोद; भाग २, प्र॰ ४०७। पाउलेंट; गैज़ेटियर कॉव् वि बीकानेर स्टेट; ए० ७२।

<sup>(</sup>२) दयासदास की स्थात; जि॰ २, पत्र ६४ । पाउसेट; गैज़ेटियर ऑस् दि वीकामेर स्टेट; पृ॰ ७२।

अजयसिंह और मोहकमसिंह—को भेजकर सीढ़ियां चढ़ते समय उसे क्रव करवा दिया। जोश्र उर से साथ आये हुए सरदारों ने लड़ाई करनी चाही, परन्तु विजयसिंह ने यह कहलाकर उन्हें वायस बुला लिया कि वह गजसिंह का कुंवर है और वह जो चाहे सो उसके साथ करें। इसी वर्ष महाराजा ने बीकानेर के दुर्ग का दिवाण की तरफ़ का प्राकार (जलेबकोट) नधीन बनवाकर शुश्रुओं से और भी उसे सुरिचत किया।

स्यातों में गजसिंह के ६ राणियां होना लिखा है, जिनमें से कुछ का उन्नेय ऊपर आ चुका है। उसके श्रट्ठारह पुत्र—राजसिंह, सूरतसिंह, छुत्रसिंह,

विवाह भौर संतित श्यामसिंह, श्राजयसिंह, मोहकमसिंह, रामसिंह, ग्रामसिंह, स्वलसिंह, भोपालसिंह, जगतसिंह, खुमाणसिंह, मोहनसिंह, उदयसिंह, ज़ालिमसिंह, सुलतानसिंह, देवीसिंह भौर खुशहालसिंह—हुए ।

कुछ ही दिनों बाद महाराजा गजिसह रोगग्रस्त हो गया। दिन-दिन बीमारी बढ़ने के कारण उसने कुंवर राजिसह को क्रेंद से मुक्तकर अपने समझ

बुलाया और कहा कि श्रपने भाइयों को दु:ख मत देना
गृत्यु
तथा श्रपनी जीवितायस्था में ही श्रपने सारे सरदारों
को बुलाकर राज्य-कार्य उसके सुपुर्द कर दिया<sup>3</sup>। इसके ४ दिन बाद वि॰
सं॰ १८४४ चैत्र सुदि ६ (ई० स० १७८७ ता० २४ मार्च) रविवार को
गजसिंह का देहावसान हो गया<sup>8</sup>।

<sup>(</sup>१) दयालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ६४। पाउस्रेट; गैज़ेटियर घॉव् दि भीकानेर स्टेट; प्र॰ ७२।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६४। वीरिवनोद; भाग २, प्र॰ १०७। पाउलेट; गैज़ेटियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट; प्र॰ ७२।

<sup>(</sup>३) दवाछदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६४ । पाउतेट; गैज़ेटियर ऑब् दि बीकानेर स्टेट: पृ॰ ७२।

<sup>(</sup>४) ज्यास्मिन् शुभसंवत्सरे श्रीविक्रमादित्यराज्यात् संवत् १८४४ वर्षे शाके १७०६ प्रवर्त्तमाने मासोत्तमेमासे चैत्रमासे शुभे शुक्ते पद्मे पद्मा रिवासरे प्रमुमंहतासंडतः श्रीमन्यदा-

महाराजा गजसिंह की थोग्यता श्रीर चतुरता देखकर ही सरदारों ने, वहें भाइयों के रहते हुए भी महाराजा जोशवर्शसेंह के निःसन्तान मरने

महाराजा गजसिंह का ज्यक्तिस्व पर उसे द्वी बीकानेर का शासक नियत किया। बढ बीर, राजनीतिह, प्रजापालक, मैत्री की निवाहने-बाला, स्पष्टबक्ता, कवि श्रीर साहित्यानुरागी था।

राजाधिराजः श्रीगजिसंह जीवर्मा ..... वैकुंठ लोकं प्राप्तः .... ।
[ गजिसंह की स्मारक बन्नी के केख से ] ।

द्यालदास की क्यात (जि॰ २, पत्र ६४), वीर्रावनोद (भाग २, प्र॰ ४०७) कादि में भी गजसिंह की मृत्यु का यही समय दिया है।

(१) १—महाराजा गजसिंह के राज्यकाल में चारण गाहण गोपीनाथ ने प्रम्थराज ब्यवा महाराजा गजसिंह की प्रशंसा में खिला गया था। इसमें उक्त महाराजा तक उसके पूर्वजों की वंशावली दी है, जिनमें से कई नरेशों के राज्यकाल की घटनाओं का विशद विवरण है। महाराजा गजसिंह के समय की जोधपुर के साथ की वि० सं० १=०० तक की जहाइयों का इसमें हाल है। इस प्रन्थ में विभिन्न प्रकार के छन्दों का समावेश है, जो इसके रचियता की योग्यता प्रकट करते हैं। इस प्रन्थ की रचना वि० सं० १=०३ में प्रारम्भ हुई थी ( टोसिटोरी; ए डिस्किप्टिव कैटेलॉग बॉव् वार्डिक एण्ड हिस्टोरिक्ज मैनुस्किप्ट्स; सेक्शन १, पार्ट २, ए० ३४-४० बीकानेर स्टेट; )। इयाजन्हास की ख्वात से पाया जाता है कि महाराजा गजसिंह के रिणी में रहते समय उक्त खारण ने यह प्रन्थ उसे मेंट किया था, जिसने उस( चारण )को दो हज़ार इपये, हाथी, जोड़ा, सिरोपाव झादि पुरस्कार में दिये ( जि० २, पत्र ७७ )।

र—उस( महाराजा गर्जासंह )के समय में ही सिंदायच फ्रतेराम ने भी 'महा-राजा गर्जासंघ री क्यक' नामक काव्यप्रस्थ की रचना की। इसमें राव सीहा से लगाकर महाराजा गर्जासंह तक बीकानेर के नरेगों की वंशावजी दी है। इसमें गर्जासंह के राज्य समय की मन्य घटनामों के म्नतिरिक्त वि॰ सं॰ १८०४ की मंदारी रत्नचंद की भव्यचता में जो यपुर की बीकानेर पर की च्याई का वर्णान है ( टेसिटोरी; ए व्यक्तिप्टिय कैटेशॉग ऑन् दि बार्डिक प्यड हिस्टोरिकत मैनुस्किप्ट्स; सेक्शन २, पार्ट १; ४० ८२ बीकानेर स्टेट )।

३---सिंडायच फ्रतेराम ने एक दूसरा काम्बप्रम्थ 'महाराजा गजसिंबजी रा

उसका सम्बन्ध श्राप्ते राज्यमक सरदारों के साथ बड़ा श्रच्छा था । जहां बह वीरों का श्रादर करने में प्रयत्नशील रहता था, वहां राज्य-विरोधी श्राचरण करनेवाले लोगों के साथ वह बड़ी बुरी तरह से पेश श्राता था। उपद्रवी वीदावत सरदारों को उसने जान से प्ररवाने में ज़रा भी श्रानाकानी न की। स्वयं श्रप्तने ज्येष्ठ कुंवर राजसिंह के विद्रोही हो जाने पर उसने सन्तान की ममता त्यागकर उसे बन्दी लाने में इलवा दिया। इसके साथ ही उसका हृद्य श्रार्द्र भी कम न था। समाप्रार्थी विद्रोही सरदारों को उसने सदैव समा करके ही श्रपने हृद्य की श्रिशालता का परिचय दिया। भित्र का क्या कर्तव्य होता चाहिये इससे वह सुपरिचित था श्रीर इस पवित्र शब्द को कलंकित करने का उसने कभी कोई कार्य नहीं किया। जोधपुर की उसने धन श्रीर जन दोनों से सहायता की। श्रवसर पड़ने पर जयपुर को भी उसने सहायता पहुंचाई, परन्तु जयपुर के स्वामी माधोसिंह की नीयत जब उसने जोधपुर के विजयसिंह की तरफ साफ न देखी तब वह उसके सिकाफ हो गया।

शाही दरबार में वह स्वयं कभी न गया, इतना होने पर भी वादशाह की नज़रों में उसका सम्मान ऊंचे दरजे का था। उसका मनसब सात हज़ारी था और उसे बादशाह की तरफ़ से सर्वप्रथम "श्रीराजराजेश्वर महाराजाधिराज महाराजाशिरोमिण" का खिताब और 'माही मरातिब' का सम्मान भी मिला था।

प्रजा के कहों की श्रोर से वह कभी उदासीन नहीं रहता था। वि० सं० १८१२ (ई० स० १७४४) में भयक्कर दुर्भिन्न पड़ने पर उसने जुधाश्रस्त सोगों को कार्य देकर सहारा दिया। इस अवसर पर इमारतों श्रादि के बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया, जिससे बहुत से लोगों को कार्य मिला। बीकानेर की शहरपनाह भी इसी समय बनी थी।

गीत कवित्त दृहा' नामक भी जिला था, जो नीकानेर के राजकीय पुस्तकालय में सुरिकत है ( टेसिटोरी; ए डिस्किस्टिन कैटेबॉग बॉव् दि वार्डिक एयड हिस्टोरिकल मैनुस्किन्द्स्; सेक्शन २, पार्ट १, प्र० ८३ बीकानेर स्टेट )।

उसने उचित करों के द्वारा राज्य की आमदनी बढ़ाने की चेष्टा की और जहांतक संभव हो सका प्रजा को सुख पहुंचाते हुए राज्य का शासन किया। राजपूताने के अन्य राज्यों में उसका बढ़ा सम्मान था और जब कभी कोई भगड़ा होता तो उसको मध्यस्थ बनाकर भगड़ा मिटाने का उद्योग किया जाता था।

मुंशी देवीपसाद ने उसके सम्बन्ध में लिखा है—''महाराजा गर्जासंह भी कवि थे। भजन खूब बनाते थे और कविता भी करते थे। इनकी कविता का एक गुटका बीकानेर के पुस्तकालय में हैं'।"

### महाराजा राजसिंह

महाराजा राजसिंह का जन्म वि० सं० १८०१ कार्तिक विद २ (ई० स० १७४४ ता० १२ अक्टोबर) को हुआ था और पिता की उत्तर किया आदि समाप्त कर वि० सं० १८४४ वैशास्त्र विद २ (ई० स० १७८७ ता० ४ अप्रेल) को वह बीकानेर की गद्दी पर बैठा ।

ख्यातों में केवल इतना ही लिखा मिलता है कि महाराजा गजसिंह की दग्ध किया हो जाने के बाद देवीकुंड से ही उसके भाई सुलतानसिंह के

<sup>(</sup>१) राजस्सनामृतः ए० ५०।

<sup>(</sup>२) द्यालदास की ख्यात; जि॰ २, पत्र ६४ । पाउतेर; गैज़ेटियर झॉव् दि बीकानेर स्टेट; पृ० ७२ । वीरविनोद; भाग २, पृ० ४०७-८ ।

<sup>(</sup>३) दयानदास ने अपनी ख्यात में सुकतानसिंह को महाराजा गजसिंह का पन्द्रहवां पुत्र लिखा है, परन्तु पाउलेट के गैज़ेटियर साँव् दि बीकानेर स्टेट में, ताज़ीमी राजवी ठाकुर और ख़वासवालों की पुस्तक में तथा अन्य जगह उसे गजसिंह का दूसरा पुत्र लिखा है। सुकतानसिंह बीकानेर से जोधपुर और वहां से उदयपुर गया था, जहां महाराणा भीमसिंह ने उसे जागीर देकर अपने यहां रक्खा । मेवाद में रहते समय उसने अपनी पुत्री पद्मकुंवरी का उक्र महाराणा से विवाह किया था, जिसने पीछोला तालाब के तट पर भीमप्रेशवर नामक शिवालय बनवाया। उक्र शिवालय की प्रशस्ति में उसके पितृपत्र की महाराजा रायसिंह से लगाकर ग्रावसिंह तक की वंशावली ही

महाराजा के माई सुलतान-सिंह श्रादि का बीकानेर छोड़कर जाना मोहकमसिंह<sup>3</sup> श्रीर श्रजवसिंह<sup>3</sup> जोधपुर चले गये। स्वयं बीमार रहने के कारण महाराजा ने राज्य-कार्य मनसुख नाहटा को सींप दियाथा। उस(राजसिंह)के एक भाई स्र्रतसिंह ने उसकी गिरफ्रतारी के समय

कोई भाग नहीं लिया था, अतएव वह बीकानेर में ही बरावर राज्य-कार्य में भाग लेता रहा।

इक्रीस दिन राज्य करने के पश्चात् वि० सं० १८४४ वैशास सुदि प्र

#### है, जिसमें उसको सुरतसिंह का कनिष्ठ भाई लिखा है-

तस्माच्छ्रिगजसिंहभूपितमहाराजान्ववायोभयभू-त्तस्मात्सृरतसिंहइन्द्रविभवो राठौडवंशैकभूः । तद्भाता सुरतानसिंह इति यः ••• किनष्टो भवत् तज्जा पद्मकुमारिकेयमतुला श्रीभीमसिंहप्रिया ॥ २४ ॥

सुजतानसिंह के पुत्र गुमानसिंह और श्रखैसिंह के बीकानर जाने पर महाराज। रामसिंह ने गुमानसिंह को बगेसर भौर श्रखैसिंह को भाजसर की जागीर दी, जिसके बंशज बीकानेर राज्य के दूसरे दर्ज़े के राजवियों में हैं श्रीर राजवी हवेजीवाले कहजाते हैं।

- (१) मोहकमसिंह के वंशजों के पास साईसर का ठिकाना है और राजवी इवैलीवाल कहलाते हैं। उनकी गणना दूसरे दुजें के राजवियों में है।
- (२) जोधपुर में धाजबसिंह के लोहावट की जागीर थी। वहां से वह जयपुर गया, जहां उसे जागीर मिली। श्रजबसिंह का पुत्र फतेसिंह श्रीर उसका दुलहसिंह हुआ। देशदर्पण में लिखा है कि वि० सं० १६१७ में बयोसर के राजवी पन्नेसिंह के एक पुत्र को दुलहसिंह ने निःसंतान होने से दक्तक लिया था।
- (३) ...... ऋथास्मिन् शुभसंवत्सरे १८४४ वर्षे शाके १७०६ प्रवर्त्तमाने मासोत्तमे मासे वैशाखमासे शुभे शुक्लपचे तिथौ ऋष्टम्यां परतो नवम्यां वुधवासरे ...... महाराजाधिराजमहाराजश्रीराजसिंहजीवमी एकेन परिचारकेन सह दिवं प्राप्तः .....

महाराजा का देहांत (ई० स० १७८७ ता० २४ श्राप्रेल ) को महाराजा राजसिंह का देहांत हो गया ।

(१) महाराजा राजिसिंह की मृत्यु के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार से जिखा मिलता है—

कर्नल टॉड का कथन है कि उसके भाई सुरतसिंह की माता ने उसे विष दिया था (टॉड, राजस्थान: जि॰ २, ए॰ ११३८)।

डा॰ जेम्स वर्जेस लिखता है---'उस(राजसिंह)की तेईस दिन पीछे जहर से मृत्यु हुई (क्रोनोकोजी ब्रॉव् मॉडर्न इंडिया, पृ॰ २४६)।

मरहटों (सिंधिया) के जोधपुर के ख़बरनवीस कृष्णाजी ने अपने स्वामी के नाम के ता० ४ जून ई० स० १७८७ (आषाढ विद ४ वि० सं० १८४४) के पत्र में लिखा है—

""राजिसिंह के गही बैठने के अनन्तर उसके छोटे भाइयों में से सुलतानसिंह उसे मरवा देने का उद्योग करने लगा। इस कार्य की पूर्ति के लिए उसने मूलचंद
भिक्ष्या (चरिष्या) से मिलकर पड्यन्त्र रचा । मूलचंद ने रसो हे के अफ़सर के नाम
इस आशय का एक पत्र लिखा कि यदि वह विप देकर राजिसिंह का अंत करने में सफल
हुआ तो सुछतानिसिंह गही बैठने पर उसे पचीस हज़ार की जागीर देगा। इसका क़ौलफ़रार हो जाने पर वैशाख सुदि म को रसो हे के दारोग़ा ने राजिसिंह के भोजन में विष
मिला दिया। एक पहर बाद विष का प्रभाव ज्ञात होने पर राजिसिंह के भोजन में विष
करने की आज़ा दी। रसो हे का दारोग़ा भी भागने के प्रयत्न में था, परन्तु वह पकड़
लिया गया। तब उसने मूलचंद के हाथ का पत्र महाराजा के पास पेश कर दिया। इस
घटना की जांच हो ही रही थी कि इसी बीच में राजिसिंह का देहांत हो गया। उसकी
मृत्यु के बाद सुलतानिसिंह प्रधान रामिसिंह के पास गया, पर उसने यह कहकर उसे
बिदा कर दिया कि मैं तेरा मुख देखना नहीं चाहता। तब सुलतानिसिंह जोधपुर के
स्थामी विजयसिंह के पास गया। राजिसिंह को विष देने के अपराध में मूलचंद तो कैद
कर किलों में रख दिया गया तथा रसो हे का दारोगा तोप से उद्या दिया गया।

पार्सनिस; इतिहास संग्रह [ मराठी ]; जि॰ ६, ए॰ ११३-४। दयाजदास, कर्नेज पाउजेट, कविराजा श्यामलदास और मेघसिंह आदि महाराजा राजसिंह का देहावसान चय रोग से होना लिखते हैं।

ऐसी स्थिति में उपर्युक्त कथनों में कीनसा कथन ठीक है, इस विषय में निश्च-पारमक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। महाराजा राजसिंह की विष प्रयोग से मृत्यु होना बीकानेर में खोक-प्रसिद्ध बात नहीं है। अपनी अनन्य भक्ति के कारण उसके साथ उसके विश्वासपात्र-सेवक मंडलावत संग्रामसिंह ने उसकी चिता में प्रवेशकर अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया'।

#### महाराजा प्रतापसिंह

दयालदास की ख्यात में लिखा है कि राजसिंह के एक पुत्र प्रताप-सिंह था, परन्त वह छ: वर्ष की श्रवस्था में शीतला निकलने से मर गया (गद्दी पर नद्दीं बैठा)। इसके विपरीत अन्य टॉड भौर प्रतापसिंह पेतिहासिक ग्रन्थों से पाया जाता है कि वह राज-सिंह की मृत्य होते पर बीकानेर का स्वामी हुन्ना था। टॉड लिखता है— "राजसिंह के दो पुत्र प्रतापसिंह तथा जयसिंह" थे। उसकी मृत्यु होने पर सरतिसह की संरत्नकता में प्रतापिसह बीकानेर की गड़ी पर बैटाया गया। राज्यकार्य संभालने के साथ-साथ जब सुरतसिंह का प्रभाव बीकानेर के सरदारों पर जम गया तो उसने राज्य दबा बैठने का अपना विचार उनके सामने प्रकट किया और उनमें से अधिकांश को जागीरें आदि देकर अपने पत्त में कर लिया। कुछ सरदार उसके विपत्त में भी रहे, परन्तु जब उसने नौहर, श्रजीतपुर, सांख् श्रादि पर श्राक्रमण किया उस समय वे सब के सब अपने अपने स्थानों में शांत बेंद्रे रहे । अतन्तर उसने बीकानेर के स्वामी प्रतापसिंह का भी श्रंत करने का निश्चय किया, परन्त इस कार्य में उसकी बड़ी बहिन बाधक हुई । उसके रहते छतकार्य होने की

<sup>(</sup>१) द्यालदास की क्यात; जि॰ २, पत्र ६४। पाउलेट; यैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट, पृ॰ ७३। महाराजा राजसिंह के स्मारक लेख (देखो अपर पृ॰ ३६२, टिप्पण संख्या ३) में भी एक सेवक के उसके साथ जल मरने का उन्नेख है। संप्राम-सिंह के वंशजों के अधिकार में बीकानेर राज्य के बन्तर्गत सीलवे का ठिकाना है।

<sup>(</sup>२) दयाबादास की ख्यात; जि॰ २, पत्र १४।

<sup>(</sup>३) जयसिंह का क्या परिगाम हुआ यह पता नहीं चलता। यदि वास्तव में इस नाम का कोई पुत्र था तो बही कहना पहेगा कि सूरतिसंह की प्रवत्तता के कारण उसने कोई बाधा ष्ठपस्थित नहीं की।

संभावना न देख उसने उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका विवाह नरवर के कछवाहे के साथ कर दिया। उसके बिदा होने के बाद ही प्रतापिसंह महलों में मरा हुआ पाया गया। कहा जाता है कि सुरतिसंह ने अपने हाथों से उसका गला घोटा था। "

टॉड ने प्रतापसिंह का एक वर्ष तक गदी पर रहना लिखा है, परन्तु यह समय अधिक जान पड़ता है। उसने गजिस की मृत्यु विश् सं०१ ८४४ (ई० स०१७ ८५) के स्थान में विश् सं०१ ८४३ (ई० स०१७ ८६) में होना लिखा है। संभव है इसीसे यह गलती हुई हो, पर टॉड का कथन निर्मूल नहीं है, क्योंकि स्रतसिंह के समय में वह राजपूताने में विद्यमान था। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमागों से भी उसके कथन की पुष्टि होती है।

जोधपुर की स्थात में लिखा है कि स्रतिसह के गद्दी बैठने के कुछ दिनों बाद विजवसिंह ने उससे कहलाया कि तुम राजिसिंह के पुत्र (प्रतापिंह) को गद्दी से हटाकर बीकानेर के स्थामी बने हो, अतएय कुछ रुपये भरो नहीं तो सुख से राज्य करने न पाओं। तब स्रतिसंह ने कहलाया कि मेरे लिए टीका भेजो (अधीत सुसे राजा स्वीकार करो) तो मैं तीन लाख रुपये दूं। अनन्तर जोधपुर से टीका आने पर स्रतिसंह ने रुपये भेज दिये (जि० २, ए० २४६)। किन्तु दयालदास की ज्यात तथा अन्य किसी पुस्तक में बीकानेर से रुपये देने का कुछ भी उन्नेख नहीं है।

उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि प्रतापसिंह अपने पिता के बाद गद्दी पर बैठा था। ठाकुर बहादुरसिंह लिखित 'बीदावतों की ख्यात' से भी पाया जाता है कि राजसिंह के बाद प्रतापसिंह बीकानेर के सिंहासन पर बैठा ( पृ० २३३ )।

इन प्रमाणों के अतिरिक्त कृष्णाजी के उपर्युक्त मराठी पत्र (देखो उपर प्र॰ ३६३ का टिप्पण) में भी लिखा है कि राजसिंह का किया-कमें हो जाने पर प्रतिष्ठित सरदारों ने स्रतिसिंह को राजा बनाना चाहा, परन्तु उसके यह कहने पर कि जिस राज्य के खिए मेरे बबे भाई की ऐसी दशा हुई वह मुक्ते नहीं चाहिये, उन्होंने राजसिंह के पुत्र प्रतापसिंह को गही पर बिठा दिया और शासक की बाल्यावस्था होने के कारण सब राज्य-कार्य स्रतिसिंह करने कगा।

<sup>(</sup>१) टॉड; राजस्थान; जि॰ २, ए॰ ११३८-४०।

<sup>(</sup>२) पाउलेट जिखता है कि ख्यात ने तो प्रतापसिंह के सम्बन्ध में मौन धारण किया है, परन्तु वह अपने पिता के पीछे जीवित था और सूरतसिंह के हाथों मारा गया (पाउलेट; गैज़ेटियर ऑव् दि बीकानेर स्टेट; ए० ७३)।

श्चतपत्र यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि प्रतापसिंह राजसिंह के पश्चात् बीकानेर का स्थामी हुआ था और कम से कम पांच महीने उसका राज्य रहा।

कृष्णाजीका पत्र इस घटना के केवल दे मास बाद का लिखा हुआ होने से इसपर आविश्वास करने का कोई कारण नहीं हैं। कृष्णाजी जोधपुर से अपने स्वामी के पास समय समय पर वहां का हाल लिखा करता था, उसी सिलसिले में उसने यह घटना भी अपने स्वामी को लिखी थी। संभव है कि पहले तो स्रतिसंह ने कुछ दिनों तक ठीक तौर से राज्य-कार्य चलाया हो, पर ऐसा जान पहता है कि बाद में उसकी नीयत बदल गई, जिससे प्रतापसिंह को मारकर वह स्वयं राज्य का आधिकारी बन बैठा, जैसा कि टॉड ने भी लिखा है।

उपर्युक्त प्रमाणों के बलपर यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि प्रतापसिंह अपने पिता के बाद बीकानेर का स्वामी हुआ था, किन्तु दयालदास ने यह सारी की सारी घटना छिपा ढाली है। स्रतिसिंह के पुत्र का आश्चित होने के कारण उस(दयाजदास)का ऐसा करना स्वामाविक ही है। ऐसा ही राज्य के आश्चित व्यक्तियों के लिखे हुए इतिहास-प्रन्थों में अब तक पाया जाता है। दयालदास राजसिंह की मृत्यु वि॰ संवत् १८४४ वैशाख सुदि ८ (ई० स० १७८७ ता० २४ अप्रेल) एवं स्रतिसिंह की गदी-नशीनी उसी संवत् के आश्चिन मास में होना जिखता है। इन दोनों घटनाओं में लगभग पांच मास का अन्तर है। यदि दयालदास का कथन ठीक माना जाय तो यही कहना पढ़ेगा कि इस अवधि में बीकानेर का सिंहासन शासक-विहीन पढ़ा रहा, पर ऐसा होना संभव नहीं। इसाजिए यह मानना पढ़ता है कि इस बीच बीकानेर पर प्रत परिंह का शासन रहा, जैसा कि टॉड और पाउलेट ने जिखा है। प्रतापसिंह के मृत्यु स्मारक के जेल में उसके मरने का संवत्, मास, पक्ष, तिथि आदि नहीं है और न उसे महाराजा ही जिखा है। उसमें केवल इतना ही जिखा है—

ज्ञिका स्थापिता । सा चिरं तिष्ठतु ॥

यह स्मारक सूरतसिंह के समय में ही खगाया गया होने से इसमें संवत्, मास, पण चादि नहीं दिये हैं।

# शुद्धि-पत्र

| বৃদ্ধ | पंक्ति        | ষয়ুত্ত                 |              | शुक्         |
|-------|---------------|-------------------------|--------------|--------------|
| ×     | १४            | कि                      | की           |              |
| 5     | २७-           | ई० स० १८७६              | ¥0           | स० १६१३      |
| 3     | ę             | वि० सं० १६३४            | वि०          | सं० १६६६     |
| १४    | <b>ર</b> ધ    | के                      | की           |              |
| २१    | टि०१, पं०३    | ददेरा                   | दरेर         | 1            |
| २२    | १०            | चहं                     | द्वश         | Ė            |
| 3=    | হও            | गदी                     | गई           |              |
| ध२    | २४            | ग्रन्य                  | नगर          | के भीतर      |
| 88    | <b>¤</b>      | तीन सी                  | सात          | सी           |
| ४४    | ą             | रतनविवास                | रतः          | निवास        |
| ६२    | २२            | की                      | के           |              |
| ६७    | १०            | गंगानहर                 | गंग          | नहर          |
| ७३    | ર             | को                      | के           | लेप          |
| "     | 39            | लिये                    | लिस          | न्ने         |
| > 1   | Ł             | उपाधी                   | उपा          | ध            |
| ११३   | 8             | <b>उ</b> द्यकर <b>ण</b> | उद्य         | करण कापुत्र  |
| १२४   | 8             | वैरसन्न                 | धैरह         | ff           |
| १२७   | ×             | )1                      | ,            | ,            |
| १३७   | १४            | उदयकरण                  | <b>उ</b> द्य | करण के पुत्र |
| १६६   | टि०१, पं०४    | लिया श्रीर              | कर           |              |
| १६७   | टि०१, पं० २   | कामरां                  | हुमा         | यं           |
| १७६   | टि० १, पं० १४ | Ão                      | पत्र         |              |
| 038   | १३            | ३८                      | <b>₹</b> 9   |              |

| वृष्ठ       | पंकि         | अशुद्ध         | <b>যু</b> ৱ  |
|-------------|--------------|----------------|--------------|
| २०१         | १०           | श्राश्रय       | समय          |
| 288         | , 60         | <b>षं</b> श्रज | पुत्र        |
| २१२         | १            | का             | को           |
| **          | १७           | डांडसर         | डांड्सर      |
| <b>२३</b> २ | २            | मुंगलो         | मुरालों      |
| <b>૨</b> ૪૪ | ×            | स्वामी         | शासक         |
| २६६         | <b>२</b> २   | भेजा           | भेजा गया     |
| २७४         | 3            | दार।शिकोइ      | गुजा         |
| <b>38</b> £ | १२           | श्रधिकांश      | कतिपय        |
| 300         | टि० ३, एं० ३ | महारागा        | महाराजा      |
| 308         | v            | सरदार आदि      | व्यक्ति      |
| 388         | टि०२, पं०२   | do             | पन्न         |
| ३१६         | टि०१, पं०२   | १४२            | १४१          |
| इ२२         | २०           | बीकानेर        | वहीं         |
| <b>33</b> × | टि०१, पं० ३  | ६१             | ६०           |
| ३४३         | 3            | करते थे        | करता था      |
| 38≈         | १            | रावल           | राव          |
| "           | ११           | नियुक्ति की    | नियुक्ति हुई |
| ₹%=         | ę            | कद             | केंद         |
| #£X         | टि०२, पं०६   | स्वामी         | स्वामी       |

## वीर सेवा मन्दिर

काल नं ०